# TEXT FLY WITHIN THE BOOK ONLY

LIBRARY OU\_178291

## UNIVERSAL LIBRARY

OUP-68-11-1-68-2,000.

#### OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

 Call No.
 H 9 2 3 · 154 Accession No.
 PG 11

 S2 4 S
 Author सरकार , यदुनारा ·

 Title रिश्वाना · 1949 ·

This book should be returned on or before the date last marked below.

## शिवाजी

#### [ महाराष्ट्र-जातीय जीवन-सूर्य ]

Hindi Seminar Library

OSMANIA UNIVERSITY

<u>Nomman</u> लेखक,

सर यदुनाथ सरकार सी० आई० ई०,

पम् ० प०, डी० िह्० ( आनर्सा ), आनर्सी पम्० आर० प०, पस्०, ( रूण्डन ), पक्० आर० प० पस्० ( बङ्गाल ), कारस्पाण्डिंग मेम्बर, रायल हिस्टारिकरु सोसायटा ( इँग्हैण्ड )

द्वितीय संशोधित संस्करण

प्रकाशक

हिन्दी-प्रनथ-रताकर, कार्याज्य, जामई

प्रकाशक--

नाथूराम प्रेमी हिन्दी-प्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय हीराबाग, गिरगाँव, बम्बई

> प्रथम बार—माचे, १९४० द्वितीय बार—ज्न, १९४९

> > मूल्य ढाई रुपया

मुद्रक रघुनाथ विपाजी देसाई, न्यू भारत प्रिटिंग प्रेस, ६ केळेबाडी, निरगांव, मुंबई न ४

#### प्रकाशकका वक्तव्य

सर यदुनाथ सरकार जैसे संसार-प्रसिद्ध इतिहासकारका परिचय देना या उनकी अमर कृतियोंक बारेमें कुछ िल्ला सूर्यको दीपक दिखानेके समान होगा। सत्तर वर्षके इस तपस्त्रीने अपने अथक परि-अमद्वारा भारतीय इतिहासके विभिन्न कार्लोका ठीक ठीक इतिहास िल्लाने और तत्कालीन घटनाओं तथा परिस्थितियोंपर पूरा पूरा प्रकाश डालनेका जीवनभर भरसक प्रयत्न किया और आज भी वह उसी लगन और उत्साहके साथ अपने कार्यमें लगा हुआ है। पाँच मोटी मोटी जिल्दोंम श्रीरंगजेकका इतिहास लिल्लानेके बाद उन्होंने इर्विन लिल्लित 'लेटर मुग्नल 'नामक श्रपूर्ण ग्रन्थका सम्पादन किया, श्रीर अब 'फाल आफ दी मुगल पम्पायर ' शीर्षक बृहत् ग्रन्थकी रचना कर रहे हैं जिसके तीन खण्ड तो प्रकाशित हो चुके हैं श्रीर श्रीन्तम चौथि खण्ड जल्द ही तैयार हो जावेगा। इनके सिवाय और भी कई श्रन्थ सर यदुनाथकी लेखनीसे निकल चुके हैं और उन्होंने सम्पादन तो न जाने कितनोंका किया है।

सर यदुनाथ सत्रहवीं और अठारहवीं शताब्दीके मारतीय इतिहासके आचार्य कहे जा सकते हैं। इन्हीं दो राताब्दियोंने दक्षिणी भारतमें मराठोंकी नदीन सत्ताका उत्थान और साथ ही उसका पतन और अन्त भी देखा। सर यदुनाथने मराठोंके इतिहासका पूरा पूरा अध्ययन किया है, निष्पक्ष दिष्टि मराठोंके नेताओंकी ठीक ठांक योग्यताको कृता है और उनकी विफलताओंको खोंजकर उनके सके कारणोंको ढूँढ़ निकाला है। सर यदुनाथने अँग्रेज़ीमें शिवाजीकी जीवनी भी लिखी है जो अपने ढंगकी एक ही है। देश-विदेशके विद्वानोंने उसकी मुक्त कण्ठसे प्रशंसा की है। उसके तृतीय संस्करणपर रायल पश्चियादिक सोसायटीकी बम्बईवाली शाखाने उन्हें 'जेम्स केम्बेल सुवर्णपदक 'देकर सम्मानित किया था।

स्वयं बंगाली-भाषा-भाषां होते हुए भी सर यदुनाथ हिन्दीके बड़े ही हिमायती हैं। उनके विचारानुसार हिन्दी भाषा ही राष्ट्र-भाषा हो सकती है। वे स्वयं हिन्दी लिख-पढ़ लेते हैं और हिन्दीमें भाषण भी दे लेते हैं। बरसोंसे आपकी इच्छा थी कि मेरे अँग्रेजी 'शिवाजी 'का हिन्दी संस्करण भी प्रकाशित हो, तदनुसार आपने स्वयं ही उसका संक्षिप्त एवं संशोधित हिन्दी संस्करण तैयार किया जो 'विशाल भारत' में कमशः प्रकाशित होता रहा। उसीको हम आज पुस्तकाकार प्रकाशित कर रहे हैं। इधर पिछले दस वर्षोमें जो जो नई ऐतिहासिक खोजें हुई हैं उनको भी इस ग्रन्थमें सम्मिलित कर दिया गया है जिससे इस संस्करणका महत्त्व बहुत बढ़ गया है। जहाँतक हम जानते हैं, हिन्दीमें अवतक शिवाजीका ऐसा सचा और प्रामाणिक जीवनचिरत प्रकाशित नहीं हुआ है। आशा है कि हिन्दी-भाषा-भाषी इस ग्रन्थका हृदयसे स्वागत करेंगे।

हम सर यदुनाथके बहुत ही कृतज्ञ हैं कि उन्होंने पेसे प्रन्थ-रत्नको प्रकाशित करनेका हमें श्रवसर दिया। यदि हमारे पाठकोंने सहयोग दिया तो हम सर यदुनाथके श्रन्य ग्रन्थोंके भी हिन्दी संस्करण प्रकाशित करनेका प्रयत्न करेंगे।

—नाथूराम प्रेमी

पुनश्च—इस प्रनथके पहले संस्करणको समाप्त हुए काफी समय हो गया। माँग इसकी बराबर बनी रही; परन्तु युद्धजनित किटनाइयों के कारण हम इसे अबतक प्रकाशित नहीं कर सके। कोई चार वर्ष बाद अब यह दूसरा संस्करण प्रकाशित हो रहा है। इसमें यत्र तत्र संशोधन किया गया है और इधरकी दस वर्षों की खोजमें जो कुछ नई बातें माल्स हुई हैं वे भी शामिस्न कर दी गई हैं। ग्रन्थकत्ती के शिष्य महाराज कुमार डाक्टर रधुवीरसिंहजीने इस कार्यमें पहलेके ही समान पूरा पूरा सहयोग दिया है, अतएव हम उनके कृतक हैं।

#### भूमिका

शिवाजीके नामसे कौन परिचित नहीं ? किसे शिवाजीके स्वातंत्र्य युद्धका पता नहीं ? शिवाजीकी वीरताकी कहानियाँ तो घर घर प्रचलित है। परन्त उनकी महत्ताका ठोक ठीक तौल करना. -उनकी सफलताका सचा महस्त्र ऑकना कोई आसान बात नहीं है। इन पिछले पैँतीस बरसोंमें हमें शिवाजीसम्बन्धी बहुत-सी नई महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री प्राप्त हुई है जिससे उनके चरित्र, जीवन और कार्यपर बहुत-सा नया प्रकाश पड़ता है। इस सबके अध्ययनके बाद शिवाजीके सम्बन्धमें आजतककी प्रचलित बहुत-सी धारणाओं को त्याग करना हुने अत्यावश्यक प्रतीत होता है। यह सोचना कि शिवाजी एक चतुर शक्तिशाली डाक या एक सफल विद्रोही-मात्र ये अब असम्भव है। एक निरे डाकू या कोरे धर्मान्ब व्यक्तिके लिए नये राज्यकी स्थापना करना संभव नहीं; उसके लिए क्रशल राजनीतिशकी जरूरत होती है। चौदह वर्षोंम ही शिवाजीने एक स्वाधीन राज्यकी स्थापना करके स्वयंको एक स्वतन्त्र ' छत्रपति ' शासक घोषित कर दिया था। इसारे प्राचीन ऋषियों के विचारानसार उनमें देवी अंश अवश्य था जो 'नराणां नराधिपः ' के रूपमें प्रकट हुआ।

शिवाजीन अपने युगकी तीन बड़ी भारतीय शक्तियों के,—
मुग्छ साम्राज्य, बीजापुर राज्य और पुर्तगालियों के खगातार विरोध
और अगणनीय कठिनाइयों का सामना करते हुए भी अपना एक
स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर उसे सुदृढ़ बनाया। परन्तु क्या वे एक
राष्ट्रका निर्माण कर सके ये ? कोई डेढ़ शताब्दी तक मराठों का
पूर्णतया जातीय राज्य रहा जिसपर न तो विदेशियों का

प्रभाव ही था और न उनका कोई हस्तक्षेप ही । परन्तु. इस दीर्घकालीन हिन्दू-पद-पातशाहीके अन्तर्गत रहकर भी मराठे एक राष्ट्रके रूपमें संगठित न हो पाए। अधिक तो क्या, अपने छोटेसे देशमें ही या अपनी जातिमें भी वे राष्ट्रीय भावनाका संचार न कर सके।

आजके ही समान १७ वीं शताब्दीमें भो जाति-भेदका मारतीय जीवनपर अकथनीय प्रभाव था; उसके सामने देश या धर्मकी विशेष पूछ न थी। कुछीनता या उच्च घरानोंकी मर्यादाकी भावनाने इन छोटी छोटो जातियोंमें भी अनेकानक उपविभाग उत्पन्न कर दिए थे। परन्तु राष्ट्र-निर्माणके छिए यह आवश्यक है कि जाति-भेद, संप्रदायोंका प्राधान्य और कुछीनताके अत्यधिक महत्त्वको भिटाया जावे। जातीय शिक्षा और जातिके नैतिक उत्थानके छए छगातार कोशिश किए बिना किसी भी जाति या राष्ट्रके छिए अपना अस्तित्व बनाए रखना संभव नहीं। परन्तु मराठे शासकोंने इन सब बहुत आवश्यक वातोंकी ओर न कभा ध्यान ही दिया और न समाजमें ही किसीने इस ओर कभी प्रयत्न किया।

स्वयं मराठा जातिमें भी न तो राष्ट्रीय भावना पाई जाती थीं और न देशभक्ति ही देखनेको मिलती थी। निरन्तर विरोध और शताब्दियोंकी मार-काटके उस युगमें जब एकके बाद दूसरे राज्यका जब्दी जब्दी उत्थान और पतन हो रहा था, यदि किसी वस्तुका स्थायित्व था तो केवल जमानका। नवीन विजेताओंने प्रायः पुराने शासकोंकी दी हुई जागीरों, जमींदारियों या दान-पत्रींसे कोई छोड़छाड़ न की। इसी आर्थिक नींवपर मराठा समाज स्थित था, और मराठोंके लिए स्वदेशकी अपेक्षा उनका 'वतन' (=उनकी जायदाद) अधिक प्यारा और महत्त्वपूर्ण था। अत-एव उनके बतनको छीन लेनेवाले या वतनपर लगान बढ़ा देनेवाले स्वदेशी शासककी अपेक्षा वे ऐसी विदेशी सत्ताको अधिक पसन्द करते थे जो उनके वतनको बनाए रखनेको तैयार हो।

इन सब कठिन। इयों के होते हुए भी शिवाजीने एक स्वाधीन राज्यकी नींच डाली, और कुछ कालके लिए ही क्यों न हो उन्होंने महाराष्ट्रके अपने प्रदेशमें शान्ति और सुरयवस्था स्यापित की।

शिवाजीके घरानेकी सत्ताका अन्त हो गया, उनका स्थापितं किया हुआ राज्य भी नष्ट हो गया, फिर भी उनके जन्मसे कोई तीन शताब्दी बाद आज जब इतिहासकार भारतीय इतिहासकी विविध प्रवृत्तियोंपर एक दृष्टि डालता है तो उसे शिवाजीकी वह उच्च-कोटिकी योग्यता देखनेको भिलती है जो पंजाब-केसरी रण-जीतिसहसे लेकर अब तकके अन्य किसी भी हिन्दू शासकमें नहीं पाई जाती ! शिवाजीका नाम भाज भी नवीन स्फूर्ति पैदा करता है, और उनका आदर्श भविष्यों भी हमोर नवयुवकों नवीन आशाका संचार करता रहेगा ।

शिवाजी एक आदर्श गृहस्य, अनुकरणीय शासक और अद्वि-तीय राज्य-निर्माता थे, और इसी कारण संसरके महान् पुरुषों में उनकी गणना की जाती हैं। उनके व्यक्तिगत जीवनमें न तो कोई दुर्गुण ही हमें मिलता है और न आल्स्यका नाम ही हम उनमें पाते हैं। एक शासक और संगठन-कर्ताके रूपमें उन्होंने अनोखी कुशलता बताई। धार्मिक असहिष्णुताके उस युगम भी उन्होंने अन्य धर्मानुयायियोंके प्रति अनुकरणीय उदारता दिखाई।

कुछ योड़ेसे ही आवश्यक परिवर्तनों के बाद शिवाजी के आदर्श आज भी हमारे लिए आदर्शका काम दे सकते हैं। प्रजा शान्तिसे रहे; राज्यमें धर्भ या आति के कारण ही किसी व्यक्तिको न तो कोई असुविधा हो और न कोई हानि हो पहुँचे; शासन ग्रद्ध, उपकारी, प्रगतिशील एवं सुदृढ़ हो; जशाजी बेड़ोंसे व्यापारकी उन्नति हो; सुशिक्षित एवं सुसजित सेना देशकी रक्षा करे;—हन्हों सारी बातोंका उन्होंने प्रयत्न किया। उन्होंने क्रियाशील नीतिद्वारा अपने देशकी उन्नति की और उसे कर्म-निष्ठ बनाया।

शिवाजी मराठा जातिके निर्माता थे, और साथ है। मध्यकालीन आरतके सर्वेश्रेष्ठ रचनात्मक-प्रतिभा-सम्पन्न व्यक्ति भी । राज्योंका

अन्त हो जाता है, साम्राज्य बन बन कर छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, महान् घरानों का नाम-लेवा भी नहीं रह जाता है, परन्तु तब भी शिशाजीके समान वीर राजाओं की सुस्मृति सारे जन-समाजके लिए एक अमूल्य वसीयतके रूप्रभें रह जाती है और पतित राष्ट्रके लिए वह आशा-किरण बन कर प्रकट होती है।

और इसी आशासे प्रेरित होकर मैं आज अपनी लिखी हुई शिवाजीकी जीवनीका यह संशोधित हिन्दी संस्करण प्रकाशित कर रहा हूँ। कोई दस वर्ष पहले ही यह तैयार हो चुका था, और इसके विभिन्न अध्याय एक एक करके 'विशाल भारत'में छप भी चुके थे। हिन्दीके प्रसिद्ध प्रकाशक श्रीयुत नाश्र्रामजी 'प्रेमी 'के सहयोगसे ही आज यह संस्करण पुस्तकाकार प्रकाशित ही रहा है। इन पिछले वर्षोमें भी बहुत कुछ नई ऐतिहासिक खोज हुई हैं, और इस संस्करणकी प्रेस-काणी तैयार करते समय उन सब नवीन-तम खोजोंके परिणामोंका भी इस प्रन्थमें समावेश कर दिया गया है जिससे इस संस्करणका महत्त्व बहुत बढ़ गया है। अन्तमें मुझे यह लिखते हर्ष होता है कि मेरे प्रिय शिष्य महाराजकुमार डाक्टर रघुवीर सिंहकी असीम चेष्टा और सतत यत्नके विना यह प्रन्य तैयार नहीं हो सकता था।

में चाइता हूँ कि इमारे शिवाजी जैसे धीर-वीर आदर्शरूप पूर्व पुरुषोंकी प्रामाणिक जीविनयोंका घर घर प्रचार हो, छोटे बड़े सब उन्हें पढ़ें और उनसे प्रेरित होकर देश और राष्ट्रकी उन्नति-पथकी ओर ले जावें। अतएव मैंने इस बातका मरसक प्रयत्न किया है कि इस प्रन्थकी भाषा ऐसी सरल और सीधी हो कि स्कूलमें पढ़ने-वाला दस-बारह बरसकी उम्रका लड़का भी उसे आसानीसे समझ सके।

कलकत्ता **}** १४ फरवरी, **१**९४० **}** 

—यदुनाथ सरकार

## विषय-सूची

| १ मह           | ाराष्ट्र देश और मराठा जाति         | • • •          |        | 8   |
|----------------|------------------------------------|----------------|--------|-----|
| २ शि           | वाजीका अभ्युदय                     |                | • • •  | १०  |
| ३ मुग          | लों और बीजापुरके साथ शिवाज         | ीकी पहली       | लड़ाई  | २७  |
| ४ शि           | वाजीका दक्षिण महाराष्ट्रमें प्रवेश |                |        | 80  |
| ५ जय           | ।सिंह और शिवाजी : संघर्ष तथा       | सन्धि          | •••    | ५६  |
| ६ औ            | रंगजेबक साथ शिवाजीकी मुलाक         | ात और अ        | ागरेसे |     |
| उन             | का निकल भागना                      | • • •          | • • •  | ६९  |
| ও হাি          | वाजीकी स्वाघीन राज्य-स्थापना       |                | • • •  | 20  |
| ८ হাি          | वाजीका राज्याभिषेक                 | • • •          | • • •  | १०३ |
| ९ छत्र         | पति शिवाजीका दक्षिण-विजय           |                | • • •  | 123 |
| १० शि          | वाजीकी सामुद्रिक शक्ति             | • • •          | • • •  | १२७ |
| ११ कन          | ।। इ.में मराठा प्रभाव              | •••            | • • •  | १४० |
| १२ शि          | वाजीकी जीवन-संध्या                 | •••            | • • •  | १४९ |
| १३ शिव         | वाजीका राज्य और उनकी शास           | न-प्रणाली      |        | १६१ |
| <b>१</b> ४ शिव | वाजीके गुरू और शिव-परिवार          |                | •••    | १७१ |
| १५ इति         | हासमें शिवाजीका स्थान              | •••            | • • •  | १७९ |
| रिशिष्ट        | (१) घटनावली और महत्त्रप्           | रूर्ण तारी खें |        | १९२ |
| रिशिष्ट        | (२) ऐतिहासिक सामग्री               |                | • • •  | २०९ |

#### भारतके प्राचीन राजवंश

#### (दूसरा भाग)

लेखक-में नि प० विश्वेश्वरनाथ रेउ

इस भागमें महाभारतकालते लेकर शिशुनाग, नन्द, मौर्य गुज्ज, काण्व, आन्त्र, ग्रीक, शक, परहव, कुशान, गुप्त, शशांक, हूण, वैस, मौखरी, लिच्छिवि, ठाकुरी, आदि राजवंशोंका विस्तृत इतिहास शिलालेखों, ताम्रपत्रों, सिक्कों और दूसरे साधनींसे खोजकर लिखा गया हैं। बड़े बड़े विद्वानींने इसकी मुक्तकंठसे प्रशंसा की है। पहला भाग अप्राप्य है, पर उसका इस भागसे कोई सम्बन्ध नहीं है। यह अपने आग्में स्वतंत्र है। मूल्य चार रुपया।

#### मुग़ल साम्राज्यका क्षय और

#### उसके कारण

ले॰-प्रो॰ इन्द्र विद्यावाचस्पति

मुगल-कालके इतिहासपर एक आलोचनात्मक प्रन्य । लेलकके कई वर्षों के अध्ययनका फल । इसमें केवल इतिहास ही नहीं है इतिहासका सत्त्व है और उससे निकलनेवाले परिणामोंका विचार है। पदनेमें जपन्यास जैसा मनोरंजक है । मराठोंके सारे इतिहास पर भी इससे पूरा प्रकाश पहला है । मूल्य पहले भागका पाँच स्पया और दूसरे भागका दो स्पया। दूसरा एडीशन जल्दी ही प्रकाशित होगा।

#### मध्यप्रदेशका इतिहास

ु और

#### नागपुरके भोंसले

ले जे प्रयागदत्त शुक्क । सी पि पि पर राज्य करनेवाल मौर्य, आन्ध्र, गुप्त, परिवाजक, उच्छक्त्य, राजिवितृत्य, सोमवंद्य, वाकाटक, हैहय, राठीर, सोलंकी, दौल, परमार, चंदेल, गोंड़, मुसलमान आदि राजवंद्योंका संक्षित और भोंसलोंका विस्तृत इतिहास इस प्रन्थम संकलित किया गया है। भोंसलोंका इस प्रकारका क्रमबद्ध इतिहास हिन्दीमें अब तक प्रकाशित नहीं हुआ। भोंसला राजवंद्योंक अनेक दुर्लभ चित्र इसमें दिथे गये हैं। मू० रा।) और सिबल्दका २)

प्राप्तिस्थान:--

हिन्दी-ग्रन्थ-रत्नाकर कार्यालय हीराबाग, वम्बई ध

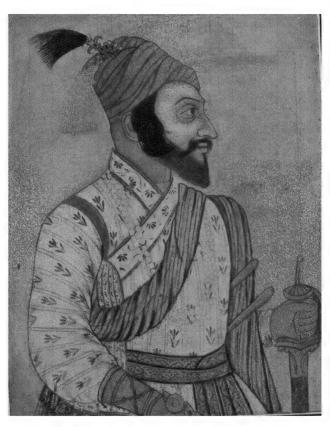

ब्रिटिश म्यूजियममें सुरक्षित तसवीर

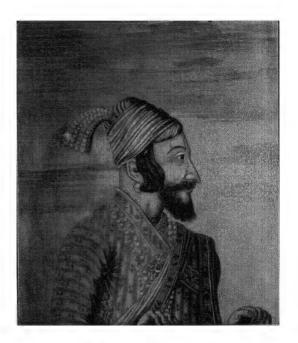

हालेण्डमें प्रकाशित तसवीर

### शिवाजी

#### पहला अध्याय

#### महाराष्ट्र देश और मराठा जाति

सन् १९३१ की मर्दुमशुमारीसे माल्म होता है कि सारे भारतके देए करोड़ लोगोंमेंसे दो करोड़से भी ज्यादा नर-नारी मराठी भाषा बोलते हैं। इनमेंसे एक करोड़से बुल अधिक बम्बई प्रान्तके आध बाहान्दोंकी, मध्यप्रदेशके एक-तिहाई लोगोंकी और निजाम-राज्यके एक तिहाई लोगोंकी मातृभाषा मराठी है। यह भाषा दिनपर दिन फैलती जा रही है। इसका कारण यही है कि मराठी साहित्य बढ़ा चढ़ा है एवं बढ़ रहा है, और मराठा-जाति भी तेज और उन्नतिशील है।

लास महाराष्ट्र देश कहनेसे दक्षिण-भारतके पठारके पश्चिम पान्तका करीब अहाईस हजार वर्ग-मीलका प्रदेश समझा जाता था; अर्थात् नासिक, पूना और सतारा थे तीनों जिले पूरे, अहमदनगर तथा शोलापुर जिल्लोंका कुछ हिस्सा; उत्तरमें ताती नदीसे लेकर दक्षिणमें कृष्णा नदीकी पहली शाला वर्णा नदी तक और पूर्वमें सीना नदीसे लेकर पश्चिमकी ओर सह्याद्र (पहिचमी घाट) के पहाड़ों तक। सह्याद्र पार होकर अरब समुद्र तक फैली हुई जो लम्बी जमीन है, उसके उत्तरके आधि हिस्सेको कोंकण कहते हैं और उसके दक्षिणके मागको कनाडा और मलाबार कहते हैं। इसी कोंकण नदिश्च थाना, कोलाबा और रत्नागिरी नामके तीन जिले और इन्हीं जिल्लोंसे लगा हुआ सावन्तवादी नामका देशी राज्य, यों कुल मिलाकर यह सारा प्रदेश करीब दस हजार वर्ग मीलका है। यहाँके बहुतेरे लोग आजकल मराठी बोलते हैं, परन्तु ये सब लोग जातिके मराठा नहीं हैं।

#### खेती-बारी और ज़मीनकी हालत

महाराष्ट्र देशमें पानी कम बश्चता है और वह भी ठिकानेसे नहीं, इस कारण यहाँ अन्न कम उपजेता है। किसान साल-भर मेहनत करके किसी तरह पेट भरने मानने लिए फसक तैयार करता है। किसी किसी साल इतनी भी फसल तैयार नहीं होती। सूखी पहाड़ी जमीनमें घान पैदा नहीं होता, तया जो और नेहूँ भी बहुत कम होते हैं। इस देशकी खास फसल और साधारण लोगोंके खानेकी चीज़ें केवल जुआर, बाजरा और मक्का हैं। कभी कभी पानी न पड़नेके कारण सारी फसल सूख जाती है और ज़मीनका ऊपरी भाग जलकर भूलके रंग-सा हो जाता है; कोई भी चीज़ हरी नहीं बचती, और अनिगनती औरत-मर्द, गाय-बछड़े भूखों मर जाते हैं। इसी कारण दक्षिणमें अकाल पड़नेकी बातें बहुत सुनते हैं।

यह देश पहाड़ों और जंमलोंसे दका हुआ है। यहाँ उपज कम होनेसे लोगोंकी संख्या भी बहुत कम है। उत्तर दक्षिणमें सह्याद्रि पहाड़की चोटियाँ आसमान तक ऊँची समुद्रकी तरफ जानेका रास्ता रोक रहा हैं। इसी सद्याद्रिको बहुत-सी शाखाएँ पूरक्की ओर निकली हुई हैं। इस प्रकार यह देश अनेक छोटे-छोटे हिस्सोंमें बँटा हुआ है। हरएक हिस्सेंमें तीन ओर पहाड़ोंकी दीवारें हैं और बीचमें पूरक्की ओर मुँह करके तेज बहनेवाली एक पुरानी नदी है। इन्हीं दुकड़े-दुकड़े हुए जिलोंमें मराठे लोग एकान्तवास करते थे। बाहर संसारमें क्या हो रहा है, इसकी उन्हें कुछ भी खबर न थी। इन लोगोंके पास न घन-घान्य था, न वैसा कोई कारीगरीका पेशा था, न न्यापारियोंका छुण्ड था और न राह चलतोंके मनको खींचनेवाली बढ़ी-चढ़ी राजधानी ही थी; परन्तु भारतके पिष्टम समुद्रके बन्दरों तक पहुँचनेके लिए इसी देशको पार कर जाना पड़ता था।

#### पहाड़ी क़िले

इसी एकान्तवासके कारण मराठा जाति आपसे आप स्वाधीनतात्रिय हुई और अपनी जातिके विशेषःवकी रक्षा कर सकी। इस देशमें स्वयं प्रकृति देवीने अनेक पहाड़ी कि ले तैयार कर दिये हैं, जिनमें आश्रय लेकर मराठे सहजमें बहुत दिन तक अपनी रक्षा कर बहुत-से चढ़ाई करनेवालोंको बाधा दे सकते थे; जिससे आखिरकर इनके यके मौंदे शत्रुको खिन्न होकर लौट जाना पड़ता।

पश्चिम-घाटकी भेणीके अनेक पहाकोंकी चोटियोंका प्रदेश समतल और आस-पास बहुत दूर तक ढलवाँ है, परन्तु इनके ऊपर बहुतसे झरने हैं। पहलेके जमानेमें इन पहाड़ोंसे ट्रैप (Trap) पत्थरके गिरनेसे बहुत बड़ा बेसालट (Basalt)—खड़ी दीवार अथवा स्तूपाकर बाहर निकला है। वह फोड़ा या खोदा नहीं जा सकता। पहाड़की चोटीपर पहुँचनेके लिए पहाड़में सीढ़ियाँ काटनेसे और रास्ता रोकनेके लिए दो-चार दरवाजे बनानेहीसे एक एक अलग-अलग किला तैयार हो जाता था; जिसमें कोई खास मेहनत करने या घन खर्च करनेकी ज़रूरत नहीं होती थी। इस प्रकारके किलेमें रहकर पाँच सौ सैनिक भी बीस हजार शत्रुओंको बहुत दिन तक रोके रख सकते थे। ऐसे अनगिनती किलोंसे यह देश भरा हुआ है, इस कारण तोपोंके बिना महाराष्ट्र देशको जीतना संभव नहीं।

#### इस जातिका मेहनतीपन और सादगी

जिस देशकी यह दशा हो, वहाँ कोई भी व्यक्ति आलसी नहीं रह सकता; पुराने महाराष्ट्र देशोंम कोई भी बेकार नहीं रहता था। दूसरेकी कमाईके ऊपर कोई भी जीवन बसर नहीं करता था; गाँवका ज़मींदार (पटेल या प्रधान) भी सरकारी काम करनेके बाद अपना अन आप उपार्जन करता था। देशमें धनियोंकी संख्या बहुत कम थी और वे भी कारोबार करनेवालोंमेंसे होते थे। ज़मींदारोंकी बढ़ाई नकद जमाके लिए उतनी नहीं होती थी, जितनी कि अन्न और सैन्य-संग्रहके लिए होती थी।

इस तरहके समाजमें हरएक स्त्री-पुरुषको शारीरिक परिश्रम किये बिना चारा नहीं; उसमें कोई भी शौकीन या नाजुक-मिजाज व्यक्ति नहीं रह सकता। प्रकृति देवीके कठोर शासनमें सबको सादे ढंगसे किसी प्रकार जीवन-निर्वाह करना पड़ता था, इसीलिए उन लोगोंके वास्ते भोग-विलास तो दूर रहा, एकाप्रचित्तसे उपार्जित ज्ञान, बारीक कारीगरी, यहाँ तक कि सम्यता भी असंभव बातें थीं। मराठोंकी प्रधानताके कालमें इन विजेता मराठोंके व्यवहारको देखनेसे उत्तर-भारतवासियोंको ये घमण्डी, मदोन्मत, उजडु, सम्यताहीन और कुछ हद तक जंगली मालूम होते थे।

उनमेंसे बड़े लोग भी कला-कौशल, बारीक कारीगरी, हिलमिल कर रहने और भलमनसाहतपर बहुत ही कम ध्यान देते थे। यह सच है कि अठारहर्वी शताब्दीमें भारतके बहुतसे प्रान्तोंमें मराठे राज्य करते थे, परन्तु उन लोगोंकी बनवाई हुई कोई अच्छी इमारत, सुन्दर चित्र या उमदा इस्तालेखित किताब नहीं मिलती।

#### मराठोंका जातीय चरित्र

महाराष्ट्र देश सूखा और स्वास्थ्यप्रद है। इस प्रकारके जल-वायुका गुण भी कम नहीं है। इसी कठोर जीवनके कारण मराठों के स्वभावमें अपने आपएर भरोसा रखना, साइस, मेहनत, ढोग-रहित सीधा-सादा व्यवहार, समाजमें सबके साथ एक-सा बर्चाव, और हरएक आदमीको अपनी इज्ज़तका ख़्याल, तथा स्वाधीन रहनेकी इच्छा इत्यादि, बड़े-बड़े गुण उत्पन्न हुए थे। सातवीं सदीमें चीनके यात्री हुयान्चुयाङ्ने अपनी ऑलों मराठोंको इस प्रकार देखा था—" इस देशके रहनेवाले तेज़ और लड़ाकू हैं, ये उपकारको कभी नहीं भूलते और अपकार करनेवालेसे उसका बदला लेना चाहते हैं। कोई तकलीफमें हो और मदद चाहे तो वे अपना सर्वस्व त्याग करनेको तैयार हो जाते हैं, और अपमान करनेवालेको बिना मारे नहीं छोड़ते हैं। बदला लेनेके पहले वे शतुको चतावनी भी देते हैं।"

जिस समय यह बौद्ध यात्री भारतमें आया, उस समय मराठे दाक्षिणात्यके मध्य-भागमें खूब फैले हुए और धन-जनपूर्ण राज्यके अधिकारी थे। उसके बाद चौदहवीं सदीमें मुसलमानोंकी विजयके कारण वे लोग स्वराज्य खोकर दाक्षिणात्यके पश्चिमी पहाड़ों और जंगलोंमें रहेन लगे। इस प्रकार गरीबी हालतमें वे एक कोनेमें पड़े रहे। इस निर्जन प्रदेशके जंगल, ऊसर जमीन और जंगली जानवरोंके साथ लड़ते-लड़ते धीरे-धीरे थे लोग सम्यता और उदारता तो खो बैठे, परन्तु साथ ही उनमें साहस, होशियारी और कप्ट सहन करनेकी काफ़ी शिक्त आ गई। मराठी सेना साहसी, तक़लीफ बर्दाश्त करनेवाली और परिश्रमी होती है। रातको चुपचाप छापा मारना, शत्रुके लिए जाल फैलाकर लिया रहना, अफ़सरका मुँह न ताकते हुए अपनी बुद्धिके बलपर तकलीफ़से बवना और लड़ाईकी चाल बदलनेके साथ-साथ पैंतरा बदलनेकी खूबी आदि—एक साथ इतने गुण अफ़गान और मराठा जातिको छोड़ एशिया महाद्वीप मरमें और किसी दूसरी जातिमें नहीं पाये जाते।

#### सामाजिक समान भाव

धनी और सम्य समाजमें जिस तरह नाना प्रकारका जात-पाँतका बखेड़ा और ऊँच-नीचका भेद पाया जाता है, सोलहवीं शताब्दीके सीध-साध गरीब मराठों में वैसा कुछ नहीं था। वहाँ धनीका मान या पद दरिदीसे बहुत ऊँचा नहीं होता था। गरीवसे गरीब आदमी सैनिक भी था और कहीं खेतीका भी काम करता था, इसलिए वह भी बराबर इज्जतका हकदार समझा जाता था। वे आगरे और दिल्लीके अकर्मण्य भिखमंगोंके या पराय मत्ये खानेवाळे खशामदी टइओंका-सा वृणित जीवन व्यतीत करनेसे बने रहते थे, क्योंकि इस देशमें ऐसे आंदमियोंको खिलाने-पिलानेवाला कोई न था। पुरानी चाल और ग्रीबीक कारण मराठा-समाजमें औरतें न घुँघट डालती थीं और न अन्तःपुरमें ही रहती थीं । स्त्रियों के स्वाधीन होनेका फर यह हुआ कि महाराष्ट्रमें जातीय शक्ति खूब बढ गई, और सामाजिक जीवन अधिक पवित्र और सरस हो गया। इस देशके इतिहासमें बहुत-सी काम करनेवाली बहादुर औरतोंके नाम भी पाये जाते हैं। केवल वे ही घराने जो क्षत्रिय होनेका दावा रखते थे, अपनी स्त्रियों को घर के भीतर परदेमें रखते थे । इसके विगरीत ब्राह्मणों के घरकी स्त्रियाँ भी परदेमें नहीं रहती थीं, बहुत-सी तो घोड़ेपर चढ़नेमें उस्ताद थीं।

देशके धर्मने भी इस समाजकी समानताको बढ़ाया। ब्राह्मण छोग शास्तअन्योंको अपने ह्रायमें रखकर धर्म-संमारके प्रभु हो बैदे ये, परन्तु नये-नय
धार्मिक फिरके उठ खंडे हुए, जिन्होंने देशमें लाखों नर-नारियोंको सुझाया
कि आदमी अच्छे चाल-चलनके बैछसे ही पवित्र होता है — जन्मके कारणेस
नहीं, सिर्फ किया-कर्म करनेसे मुक्ति नहीं होती, मुक्ति होती है भीतरी
भक्ति भावसे। इन सब नये धर्मोंने भेद-बुद्धिकी जड़ काट दी। उनका मुख्य
स्थान या इस देशका प्रधान तीर्थ — पंढरपुर। जिन साधु और सुधारकोंने इस
भक्ति-मःलसे देशवासियोंमें नया प्राण डाडा, उनमें बहुतसे अशिक्षित
और अब्राह्मण — दर्जी, बद्ई, कुम्हार, माजी, मोदी, हजाम, यहाँ तक कि
महतर—भी थे। आज तक भी वे लोग महाराष्ट्रमें भक्तोंके दिलपर अधिकार
जमाए बैठे हैं। तीर्थ-तीर्थमें सालाना मेलेके दिन अगणित संख्यामें इकड़े

होकर मराठे अपनी जातीय एकता और हिन्दू-धर्मकी एकप्राणताका अनुभव करते हैं। जाति-भेद तो कायम रहा, परंतु गाँव-गाँवमें जिले-जिलेमें भेद-बुद्धि कम होने लगी।

#### साधारण लोगोंका साहित्य और भाषा

मराठोंका जन-साहित्य भी इस जातीय एकता-बन्धनमें सहायक हुआ। तुकाराम, रामदास, वामन पण्डित और मोरोपन्त प्रभृति सन्त-किवरोंके सरल मानु-भाषामें रचित गीत और नीति-बचन घर-घर पहुँचे। '' दक्षिण देश और कोंकणके हरएक शहर और गाँवमें, खासकर बरसातके समय, धार्मिक मराठा गृहस्थ घरके बाल-बचों और बन्धुवर्ग-सिहत भक्ति-भावसे श्रीघर किवकी 'पोथी' का पाठ सुनते हैं। बीच-बीचमें कोई हँसता है, तो कोई दुःखकी साँस लेता है और कोई रोता है। जब चरम करणरसका वर्णन आता है और श्रोता एक साथ दुःखसे रो उठते हैं, तब तो पढ़नेवालेकी आवाज़ भी नहीं सुन पहती। ''

" पुरानी मराठी कवितामें गम्भीर अर्थवाले लम्बे लम्बे सुन्दर पद नहीं थे, मनको उछालनेवाली वीणाकी झंकार नहीं थी, बातोंका दाव पेंच नहीं था, परन्तु उनके बजाय था अनपढ़ जन-साधारणका प्रिय पद्य 'पोवाइ।' अर्थात् 'कथा'। इससे जातीयताका भाव जाग उठा है। दाक्षिणात्यकी समतल भूमि, सह्याद्रिकी गहरी तराई, पहा-इोकी ऊँची चोटियों और गाँव-गाँवमें दरिद 'गोन्धाली' (चारण) धूमते हैं। आजकल भी वे उन्हीं पुराने जमानेकी घटनाओंको लेकर कि किस प्रकार उनके पुरखोंने हथियारके जोरसे सारे भारतको जीता था, परन्तु आखिरमें समुद्र-पारसे आय हुए विदेशियोंसे हारकर तितर बितर हो अपने देशको भाग आये थे, 'कथा' और 'कहानी' कहते हैं। गाँवके लोग भीड़ खगाकर इस कहानीको सुनते हैं। कभी तो तन्मय होकर चुप हो रहते हैं और कभी आनन्दके उल्लासमें उन्मत्त हो, जाते हैं।" (एकवर्ष)

मराठा जन-साधारणकी भाषा आहम्बरसून्य, कर्कश और निरी काम-काजकी भाषा है। इसमें उर्दूकी कोमलता, शब्द-रचनाका दाव-पेंच, भाव-प्रकाशकी विचित्रता, सभ्यता और अमीरी कुछ भी नहीं है। मराठे स्वाधीनता, समानता और प्रजातंत्र-प्रिय थे, इस बातका प्रमाण उनकी भाषामें पाया जाता है; उनकी भाषामें 'आप ' कह कर कोई किसीको नहीं पुकारता या — सबके सब 'तुम ' कहकर पुकारते थे।

इस प्रकार सन्नहवीं शताब्दीके मध्यमें महाराष्ट्रकी भाषा, घम, विचार और जीवनमें एक आश्चर्यजनक एकता और समानताकी सृष्टि हुई थी। केवल राष्ट्रीय एकताकी कभी थी, उसे भी पूरा कर दिया शिवाजीने। उन्होंने ही पहले पहल जातीय स्वराज्य स्थापित किया। उन्होंने दिष्ट्रीपर शासन करनेवालोंको अपने देशसे निकाल बाहर करनेके लिए जिस युद्धका सूत्रपात किया था, उसीमें बहाए गए खूनसे उनके नाती-पोतोंके समयमें जाकर मराठों में एकता उत्पन्न हो गई। अन्तमें पेशवाओंके शासन-कालमें सारे भारतके राजराजेश्वर (स्माट्) बननेके उद्योगके फलस्वरूप जो जातीय गौरवका शान, जातीय ऐस्वर्य, तथा जातीय उत्साह जाग उटा, उसने शिवाजीके व्रतको पूर्ण कर दिया। न जाने कितनी भिन्न भिन्न जातियाँ एक साँचेमें दलकर एक मराटा जाति, एक राष्ट्रकं (Nation) रूपमें संगठित हो गई। भारतके और किसी भी प्रदेशमें ऐसा नहीं हुआ।

#### खेतिहर और लड़ाकू जाति

'मराठा ' कहनेसे बाहरके लोग जाति (नेशन) या जन-संघका अर्थ समझते हैं, परन्तु महाराष्ट्रमें इस शब्दका अर्थ एक विशेष जाति (वर्ण) है, समझ महाराष्ट्रवासी नेशन नहीं। इसी मराठा-जाति तथा उनके नज़दीकी कुटुम्ब, कुनबी-जातिके बहुतसे लोग खेतिहर, सिपाई या चौकीदारीका काम करते हैं। सन् १९३१ ई० की गिनतीमें मराठा-जाति पचास लाख और कुनबी लोग पचीस लाख थे। इन्हीं दो जातियोंको लेकर शिवाजीकी सेना तैयार की गई थी, यदापि अफ़सरोंमें बहुत-से ब्राह्मण और कायस्थ भी थे।

" मराठा ( अर्थात् खेतिहर ) जाति सीघी साघी, खुले दिलकी, स्वाघीन बुद्धिवाली, उदार और मली होती है। यह मलाई करनेवालोंका विश्वास करती है, बहादुर और बुद्धिमान् होती है, बीवी हुई बहाईको याद करके घमण्डके मारे फूड जाती है। ये लोग मुर्गा और मांस खाते हैं, रागव और ताड़ी पीते हैं, परन्तु नशेबाज़ नहीं होते। बम्बई-प्रान्तक रत्नागिरि जिलकी मराठा-जातिके जितने लोग फीजमें भर्ती हेते हैं, उतने और किसी जातिके नहीं होते। बहुत-से लोग पुलिस या हरकारेका काम भी करते हैं। कुनबियोंकी तरह मराठे भी शान्त और भलमानस होते हैं, कोधी बिच्कुच नहीं होते, बिक्क अधिकतर साहंगी और रहमदिल होते हैं। ये कम-खर्च, नम्न, और धार्मिक होते हैं। सबके सब कुनबी आजकाल खेती करनेवाले हो गये हैं। वे हत्, शान्त, मेहनती, कायदेसे चलनेवाले, देवी-देवताओं के भक्त और चोरी-डकेती या अन्य अपराधोंसे दूर रहते हैं। उनकी औरतें भी मर्दोकी तरह मज़बूत और सहनेवाली होती हैं। इन लोगोंमें विधवा-विवाहकी भो प्रथा है।" (बम्बई गेजेटियर)

यहाँतक तो मराठांके गुणकी बात हुई, अब उनके कुछ दोपोंको भी सुनिए—

#### मराठों के चरित्रके दोष

मराठांकी राज शक्ति विदेशकी लूटके बलपर जीवित थी। मालिकका व्यवहार नौकरोंके बर्तावको देखकर मालूम होता है। शिवाजीके जीवन-कालमें भी उनके ब्राह्मण अफसर घूम माँगते और वसूल करते थे।

मराठे लोग अपने शासनकी नींच सुदृढ़ आर्थिक आधारपर नहीं रख सके, इसीसे उनका राज अधिक दिनोंतक नहीं िटक सका । इस जातिमें एक भी आदमी बड़ा महाजन, बनिया, कारोबार चलानेवाला, यहाँतक कि सरदार या टेकेदार तक नहीं हुआ। मराठा राज-शक्तिकी खास कसर यी धनका बन्दोबस्त करनेकी कमजोरी। इनके राजा इमेशा कर्ज़दार रहते थे। वस्तपर और अच्छी तरहसे राज्यका खर्च चलाना तथा राज-काजकी बागडोरको ठीक रखना, उन सबोंके लिए असंभव या।

परन्तु आजकलके मराठा एक बेजोड़ धनके धनी हैं। सिर्फ़ तीन पुश्त पहले उनकी जातिने लड़ाईके मैदानोंमें भौतका सामना किया था; राजकाजके दूत-कर्म और सन्धि-सम्बन्धी विचार तथा पड़्यन्त्रके जालमें वह लिस थी; मालगुजारी और आमद-खर्चका प्रबन्ध करती थी; उत्ते साम्राज्यसम्बन्धी अनेक वातोंकी चिन्ता करनी पड़ती थी। उन लोगोंने जिस भारतके इतिहासकी सृष्टि की है, हम लोग आज उसी भारतके बाशिन्दे हैं। इस सब कीर्ति-गाथाकी याद आनेपर आज भी मराठोंके हृदयमें अवर्णनीय तेजका संचार हो जाता है। तीव बुद्धि, धैर्य, श्रमशीलता, सीधा-साधा चान्ठ-चलन, मनुष्यजी-वनके ऊँचे आदर्शके अनुसरण करनेकी प्रवल्ल इच्छा, जो उचित समझते हैं उसे हो करनेकी हर प्रतिज्ञा, त्यागकी अभिलापा, चरित्र-बलकी हदता और सामाजिक एवं राष्ट्रीय समानतामें विश्वास—इन सब गुणोंमें मराठोंके मध्यम श्रेगोंके लोग भारतकी किसी दूसरी जातिसे कम नहीं हैं, बल्कि अनेक बातोंमें बढ़े-चढ़े हैं। काश इसके साथ साथ इन लोगोंमें अंग्रेजोंकी तरह संगठन और प्रवन्ध करनेकी चतुराई, एक साथ काम करनेकी शक्ति, लोगोंसे काम लेने और उनको वशमें रखनेकी ताकत, दूरहिंछ, और अपार लोकव्यवहार-बुद्धि (common sense) रहती, तो आज भारतके इतिहासका स्वस्तर दूसरा हो होता।

#### दूसरा अध्याय

#### अभ्युदय

#### भोंसले-वंश

शिवाजीके उत्थानके साथ ही आजकलके मराठोंके जातीय जीवनका भी आरंभ होता है। उन्होंने ही बलहीन, अप्रसिद्ध और बिखरे हुए लोगोंको इकटा करके उन्हें शक्ति प्रदान को तथा उन्हें राष्ट्रीय एकतामें गूँथकर हिन्दु-ओंके इतिहासमें एक नई स्रष्टि-रचना की। यह बात उनकी व्यक्तिगत कीर्तिकी द्योतक है, जिसका प्रमाण उनके आदिपुरुषोंके इतिहास और उनकी पुरतैनी पूँजीको खोजकर देखनेसे पाया जाता है। बहुत तेज बहनेवाली नदीकी नाई उनकी उत्पत्ति एक अज्ञात और अन्धकारमय छोटे स्थानसे ही हुई थी।

'मराठा ' जातिकी जिस शाखामें शिवाजीका जन्म हुआ था, उसकी उपाधि ' मोंसले ' यो। इन मोंसलोंका परिवार दाक्षिणात्यमें अनेक जगह फैला हुआ है। वे राजपूरोंके वंशोंकी तरह एक ही पुरखोंकी सन्तान न थे और न वे किसी एक मुख्यिम अधीन रहते थे; हरएक आदमी अपने अपने परिवारको लेकर अपने गाँवमें रहता था। न वे किसी एक अधिपतिका ही कहा मानते थे और न एक ही वंशके होते हुए भी वे एक दूसरेसे अधिक मिलते-जुलते थे। यद्यपि मध्य-युगके इतिहासमें मराठा-जातिक दो-चार सैनिकों, बढ़े आदम्यां अथवा ज़भीदारोंके नाम पाये जाते हैं, तथापि साधारणतः इन लोगोंका जाति-पेशा खेती और पशुपालन था। सोलहवीं शताब्दीके शुरूमें बहमनी-साम्राप्यके टूटनेके समय और उसके सो वर्ष बाद अहमदनगरके निजामशाही राज्यके लद ही नष्ट हो जानेसे मराठा खेतिहरोंके बहुत-से बलवान, चतुर और तेज पुरुषोंने हल छोड़कर तलवार पकड़ी, और फ़ौजी पेशा अख्तियार कर वे ज़मीं-दार और राज बनने लगे। एक कृपकका पुत्र किस तरह धीरे बीरे डाकु-आंका सरदार, किरायेकी फीजका अफसर, राजदरबारका इज्ज़तदार सामन्त

और आखिरमें स्वतंत्र राजाके पदको प्राप्त कर सकता है — इसके सबसे बड़े उदाहरण है स्वयं शिवाजी।

#### शिवाजीके पुरखे

ईशकी सोलहवीं शताब्दीके मध्यमें बाबाजी भोंसले पूना ज़िलेके हिंगनी और देवलगाँव नामक दो गाँवोंके पटेलका काम करते थे। गाँवके अन्य किसानोंके खेतांमें उपजे हुए अन्नका एक हिस्सा उनको पटेलीके कामके वेतनस्वरूप मिलता था। इसके सिवा वे अपनी कुछ निजी खेती भी करते थे। इन्हीं दो उपायोंसे उनकी गृहस्थी चलती थी। उनके मरनेके बाद उनके दो लड़के मालोजी और विठोजी पड़ोसियोंसे अनवन होनेके सबवसे बाल-बचोंसहित गाँव छोड़कर विख्यात एलोरा पहाड़के नीचे यिक्ल गाँवको चले गये। वहाँपर खेतींसे कम आमदनी देख वे सिन्धलेड़के जमींदार और अहमदनगर राज्यके सेनापित लख्जी यादवरावके पास जाकर मामूली युइसवारोंकी फौजमें नौकरी करने लगे। हरएकको बीस रुपये मासिक तनस्वाह मिलती थी।

#### शाहजी और जीजाबाई

याद्वराव भी भोंसलों के ही समान जाति के मराठा थे। मालोजी के बड़े लड़ के शाहजी देखे ने में बड़े सुन्दर थे। याद्वराव उस बालक को बहुत प्यार करते थे और अपने साथ उसे अन्तः पुरमें ले जाया करते थे। एक समय होली के दिन याद्वराव अपनी बैठक में भाई-बन्धु और नौकर-चाकरों के साथ नाच-गानका आनन्द ले रहे थे। एक तरफ गोद में पाँच वर्ष के बालक शाहजो को और दूसरी तरफ अपनी तीन वर्ष की लड़की जीजाबाई को बैठाकर, उन दोनों के हाथों में उन्होंने अबीर दिया, और दोनों बच्चों को होली खेलते देख इसते हुए कहा— "भगवान ने लड़की को कैंसी सुन्दरी बनाया है। शाहजी भी रूप-रंग में इसी के सहश है। ईश्वर योग्यको योग्यके साथ मिलावे।"

यादवरावने इँसीमें यह बात कही थी, परन्तु मालोजी झट खड़े होकर जोरसे बोले—" आप सब लोग गवाइ हैं। यादवराव आज अपनी लड़कीकों मेरे लड़केके साथ वाग्दत्ता कर चुके।" यह बात सुनते ही यादवराक खिन्न-मन हो लड़कीका हाथ पकड़ अन्तःपुरको चल दिये, और अन्य दिनोंकी तरह शाहजीको अपने साथ नहीं लेगि।

यादवरावकी स्त्री गिरिजाबाई बड़ी बुद्धिमती, तेज़ एवं बहातुर रमणी थीं। सन् १६३० ई० में जिस समय निज़ामशाहने विश्वासघात करके भरे दरबारमें उनके स्वामीका खून किया, उस समय गिरिजाबाई इस महान् दुःख-संवादको सुनकर ज़ग भी नहीं घवराई, वरन् उसी समय बाल-बचां, नौकर-चाकर तथा धन-सम्पत्ति ले घोड़ेपर सवार हो, राजधानी छोड़कर बाहर निकलों और दल-बलके साथ बाकायदे कृत करते हुए निरापद स्थानमें जा पहुँचीं। शतु पक्ष न तो उन्हें केंद्र ही कर सका और न उनकी सम्मत्ति ही लूट सका। मुसलमान इतिहास-लेखकोंने उनकी इस समयकी स्थिर बुद्धि और साहसकी खूव प्रशंसा की है। होलीकी मजलिशमें जो जो बातें हुई थीं, उन्हें सुन गिरिजाबाई गुस्सेम आकर पतिसे बोली—"...क्या इसी दिस्दी, आवारा, मामूली वुडसवारके लड़केंके साथ मेरी लड़कीका सम्बन्ध होगा ? ब्याह तो बराबरीके घरोमें ही होता है। आपने कैसा, मूखोंका-सा काम किया है ! उनकी इस अनुचित बातका मानूल जवाब क्यों नहीं दिया ? उन्हें धमकाया क्यों नहीं ? "

#### मालेजिकी उन्नति

यादवरावने दूसरे ही दिन दोनों भाइयोंको तनख्वाह दे उन्हें नौकरीसे बखास्त कर दिया। विवश होकर मालोजी और विठोजी विरुष्ठ गाँवको लोट आये और फिर खेती करने लगे। एक दिन रातको मालोजी खेतके अनकी चौकीदारी कर रहे थे, उस समय उन्होंने एक बड़े साँपको एक विलसे बाहर आते हुए और फिर उसी बिलमें बुसते हुए देखा। पुराना साँप जमीनमें गई हुए धनकी रखवाली करता है, ऐसा विश्वास उस समय बहुतस देशों में प्रचित्त था। मालोजीको यह बिल खोदनेसे उस जगह सोनेकी मुहरोंसे भरी हुई लोहेकी सात कड़ाहिबाँ मिलीं। \*

\* बादमें लोग ऐसा कहन लंग कि मालोजी देवताओं के बड़े भक्त थे। एक दिन माघ महीनेकी रातको खेतमें पहरा देते हुए उन्होंने देखा कि जमीनसे श्रीदेवी (लक्ष्मी अर्थात् शिवानी) निकली और चमकते हुए गहनेसे शोभित हाथ उनके मुख और पीठपर फेरकर बोलीं—"बचा, आशोबीद देती हूँ। यह बिल खोदनेसे सात कढ़ाही-भर अशरिफयाँ। मिलेंगी। वह मैंने तुमको दान दीं। तेरे वंशकी सत्ताईशवीं पीढ़ी तक राजपद चलेगा। तेरी सब इच्छाएँ पूर्ण होंगी।" इतने दिनों बाद मालोजीको अपनी उच्चाकांक्षा श्रांको पूर्ण करनेका साधन प्राष्ट्र हुआ। यह गुप्त धन चमारगुण्डा गाँवके एक विश्वासी महाजनके पास रखकर उन्होंने उसमेंसे कुछ खर्च करके घोड़े, जीन, ह्यियार और तम्बू आदि खरीदे : फिर एक हजार घुइसवारोंकी फीज तैयार की, और उसके सेनापित बन फलटन गाँवके निम्बालकर-वंशके जमींदारंके साथ निलकर लूट-पाट करना आरम्भ कर दिया। थोड़े ही दिनोंमें उनका बल और नाम इतना बढ़ा कि शेषप्राय निजा-मशाही सुलतानने उनको अपनी सरकारी सेनामें भरती करके सेनापितकी उपाधि दे दी। मालोजी अब मामूली खुइसवार या किसान न रहे। वे अब यादवरावकी बराबरीके एक अच्छे रईस हो गये और तब यादवरावने अपनी लड़की शाहजीके साथ ब्याह दी।सम्भवतः यह विवाह सन् १६०४ में हुआ।

धन-वृद्धिके साथ साथ मालोजीने लोगोंकी मलाई और दान-धर्म आदिके अनेक काम किये। मन्दिर बनाने और ब्राह्मणोंको मोजन देनके सिवा उन्होंने सतारा जिलेके उत्तरी भागमें महादेव पहाइके ऊपर चैत्रके महीनेमें शिवजीके दर्शनके लिए आये हुए लाखों यात्रियोंका जल-कष्ट दूर करनेके लिए पत्थर काटकर एक बड़ा तालाब खुदवाया। कहते हैं कि महादेवजीने प्रसन्न होकर उन्हें स्वप्तमें यह वर दिया था कि 'हम तुम्हारे वंशमें अवतार लेकर देवता और ब्राह्मणोंकी रक्षा करेंगे और दक्षिण देशका राज्य तुम्हें देंगे।'

धन और मानका सुख भोगकर मालोजी कुछ समयके बाद स्वर्गवासी हुए। उनके बाद उनकी ज़मींदारी और फौजका संचालन उनके छोटे भाई विटोजीने किया। विटोजीके मरनेपर (अनुमानतः सन् १६२७ ई० में) शाहजी पुरैतेनी सम्पत्तिके हकदार और भोंसलेंबंशकी सेनाके नायक हुए। यह दल इतने दिनोंमें बढ़ते बढ़ते दो ढाई हजार आदिमियोंका हो चुका था।

#### शाहजीका उत्थान

सन १६२६ ई० में निजामशाही राज्यका चतुर मन्त्री मिलक अम्बर अस्ती वर्षकी उम्रमें मर गया और उसका पुत्र फतह खाँ बज़ीर हुआ। इनके एक वर्षके भीतर ही दिल्लोंके बादशाह जहाँगीर और बीजापुरक सुलतान हबाहीम आदिलशाहकी भी मृत्यु हो गई। दक्षिणमें बड़ा भारी गोलमाल हुआ और लड़ाई छिड़ गई।

इतिहासमें शाहजीके कामका जिक्र पहले पहल सन् १६२८ ई० में पाया जाता है। उस साल वे फतह खाँकी आज्ञासे सेना लेकर मुगल-राज्येक पूर्व खानदेश प्रदेशको लूटने गये थे, परन्तु उस जगहके मुगल सेनापतिक बाधा देनेपर वे लौटनेको मजबूर हुए। सन् १६३० ई० में अहमदनगर राज्य अनिम सँसे ले रहा था। दरबारमें रोज दलबन्दीके, झगड़े लड़ाई और खूनखराबियाँ होने लगीं। राजकाजमें गोलमाल और राज्य-भरमें अंघेर शुरू हो गया। शाहबीने हसी मौकेपर अपने लिए राज्य जीतना शुरू कर दिया। कभी वे मुगलोंका साथ देते, कभी बीजापुर राज्यके आदिलशाहके साथ हो जाते और कभी फिर निजामशाहकी नौकरी करने लगते थे। आखिर सन् १६३३ ई० में मुगलोंने निजामशाहकी राजधानी दौलताबादको जीतकर सुलतानको कैद कर दिया।

उस समय शाहबीने इसी वंशके एक बालकको 'निज्ञामशाह'नाम देकर मुकुट पहनाया; और खुद सर्वेसर्वा बनकर तीन बरस तक पूना और दैालताबादेक इर्द-गिर्द शासन किया। परन्तु सन् १६३६ ई० में मुगलोंके साथ लढ़ाईमें हारनेपर उन्हें सब छोड़छाइकर बीजापुर सरकारके यहाँ नौकरी करनेको मजबूर होना पड़ा।

#### शिवाजीका जन्म और बाल्य-काल

जीजाबाईके गर्भसे दो पुत्र जनमें—राम्भूजी\* (सन् १६२३ में) और शिवाजी (सन् १६२७ ई॰ में)। दूसरे छड़केके जन्मसे पहले जीजाबाई जुतर शहरके नजदीक शिवनेरके पहाड़ी किलेमें रहती थीं। उन्होंने अपनी होनेवाली सन्तानकी मंगल-कामनाके लिए किलेको अधिष्ठात्री देवी 'शिवा—भवानीकी' मनौती मानी थी। इसी कारण छड़केका नाम रखा 'शिव' जो दक्षिणियोंके उचारणके अनुसार 'शिवा' हो गया।

सन् १६३० से १६३६ ई० तकका काल शाहजीने लड़ाई-झगड़ों, कठिनाइयों और अपनी हालतके हेर-फेरमें ही काटा। इसके कारण उनकी बहुत जगह घूमना पड़ा। उनकी स्त्री और दोनों लड़के शिवनेरके किलेमें आश्रय लेकर रहते थे। सन् १६३६ ई० में मुगलोंके साथ उनकी लड़ाई खतम हो

श्राम्भूजी तहण अवस्थामें कनकगिरिके किलेपर आक्रमण करते समय मारे
 गये । इतिहास इनके सम्बन्धमें मुक है ।

गई। उस समय यद्य ि उन्होंने बीजापुर राज्यकी नौकरी कर ली थी, परन्तु वे महाराष्ट्रमं अधिक नहीं रहे। वे मैसूर देशमं अपनी नई जागीर बसाने चले गये। वहाँ वे अपनी दूसरी स्त्री तुकाबाई मोहित और उसके लड़के व्यंकोजी (उर्फ एकोजी) को लेकर रहने लगे। पहली स्त्री और उसके लड़केको मानो उन्होंने त्याग ही दिया। वे उन लोगोंको खाने पीनेके खर्चके लिए उसी जिलेकी एक छोटी-सी जागीर देकर चले गये थे। जीजाबाई अब वयस्क हो गई थीं, उनकी उम्र उस समय ४१ वर्षकी थी। मेरा अनुमान है कि नवयौवना सुन्दरी सौतके आनेसे वे स्वामीके सुद्दागसे वंचित हो गई थीं। जन्मसे लेकर दस वर्षकी आयु तक शिवाजीने अपने पिताको बहुत कम देखा था, और उसके बाद तो बाप-बेटे दोनों बिलकुल ही अलग हो गये।

#### शिवाजीकी मातृ-भक्ति और धर्म-शिक्षा

पितके प्रेमसे वंचित होनेके कारण जीजाबाईका मन घर्मकी ओर झुका। वह पहले भी घर्मप्राणा थीं, पर अब तो एकदम संन्यासिनीके समान रहने लगीं। फिर भी वक्तपर ज़मीदारीके जरूरी काम-काज किया करती थीं। माताके इन घार्भिक भावोंका प्रभाव उनके पुत्रके बाल-हृदयपर पड़ा। शिवाजी अकेलेम बढ़ने लगे। उनके पास न तो कोई साथी ही था, न भाई, न बहिन और न पिता ही। इस निर्जन जीवनके कारण मा-बेटेम बहुत घनिष्ठता हो गई। शिवाजीकी स्वाभाविक मातृ-भक्ति आगे चलकर एकदम देव भक्ति तुल्य हो गई।

शिवार्जाने बचपनसे ही अपना काम अपने आप करना सीखा। उन्हें किसी दूसरेकी आज्ञा अयवा सलाह लेनेकी ज़रूरत नहीं पड़ी। इस प्रकार जीवनके आरम्महीसे उन्होंने ज़िम्मेदारी उठाना और खुद काम करनेका तजुबी हासिल किया।

प्रसिद्ध पटान बादशाह शेरशाहका लहकपन भी ठीक शिवाजीके समान रहा या। दोनों ही मामूली जागीरदारके लहके थे; दोनों सौतेली माके प्रेममें मुख्य पिताकी अवहेलनामें पले थे; दोनोंने वन और जंगलोंमें घूमकर, किसानों और डाकुओंके साथ हेल-मेल करके देश और आदिमयोंका यथार्थ अनुभव प्राप्त किया था। दोनोंने चरित्रकी दृढता, मेहनत करना, अपने ऊपर भरोग रखना—यह सब अपने आप ही शीखा था। दोनोंने पुक्तेनी जागीरके काम-काजकी देख-भालसे ही अपने भावी राज्य-शासनका ज्ञान प्राप्त किया था; दोनोंके चरित्र और बुद्धि बहुत कुछ मिलती जुलती थी और दोनों ठीक एक-सी घटनाओं के बीच होकर बढ़े थे।

#### पूनेकी हालत

आजकल पूना शहर बम्बई-प्रदेशकी दूसरी राजधानी है। वह मराठोंकी शिक्षा, सम्यता और उच्च अभिलाषाओंका कन्द्र है, परन्तु सन् १६३८ ई० में जिस समय बालक शिवाजी वहाँ रहनेंके लिए आये थे, उस समय पूना एक छोटा-सा गाँव था और उसकी हालत बड़ी खुरी थी। छः वर्षकी लगातार लड़ाईके कारण देश उजाड़ हो गया था। अनेकों हमला करनेवाल बारबार आकर गाँव ल्टते, जला देते और ल्ट-मार, मार-काट करके चले जाते थे। उनके चले जानेके बाद इस अन्धेर खातेका लाभ उठाकर आसपासके डाकुओंके सरदार अपना कब्जा जमा लेते थे।

रोज-रोजनी लड़ाई, मार-काट, गोलमाल और बहुतसे आदिभयोंके मारे जानेसे आसपासके पहाड़ोंके जंगलोंमें भेड़ियोंका वंश खूब बढ़ा, और उनके मारे पूना जिटेके गाँवोंमें भेड़ों, और बचोकी जान आफतमें थी; डरके मारे खेती-पातीका काम बन्द-सा ही हो रहा था।

#### दादाजी कोण्डदेव

सन् १६३७ ई० में जब शाहजी बीजापुरकी नौकरी स्वीकार करके मैसूर जाने लगे, उस समय उन्होंने दादाजी कोण्डदेव नामक एक मले चालचलन-वाले चतुर ब्राह्मणको पूनाकी जागीरका कार्यकर्त्ता नियुक्त करके कहा—'' मेरी पहली स्त्री और पुल शिवाजी शिवनेरके किलेमें हैं। उनको पूनेमें लाकर उनकी देख रेख करो।" तदनुसार कोण्डदेवने वैसा ही किया। \*

शाहजीकी पूनेकी जागीरकी मालगुज़ारी कागज़ोंके अनुसार बालीस हज़ार होण ( प्रायः डेढ़ लाल रुपये ) थी, परन्तु उस समय उसमें उपज बहुत कम

\* दो वर्ष बाद (१६४० ई०) जीजाबाई और शिवाजी दादाके साथ शाह-जीके पास बंगलीर गये, परन्तु उन्होंने उन लोगों को फिर पूना भेज दिया। यी। दादाजी कोण्डदेव ज़मींदारीके काममें बड़े पके थे। उन्होंने सहादि-पर्वतकी चोटियों में रहनेवाले पहाड़ियों को इनाम देकर आसपासके भेड़ियों के खंडका नाशा कराया। उन लोगों को अपने हाथ में लेकर उन्होंने पहले तो बहुत थोड़ी मालगुज़ारीपर उन्हें ज़मीन दी और फिर घीरे-घीरे मालगुज़ारी बढ़ानेका तथा करके उन्हें नीचेकी तराइयों में रहने और खेती करनेके लिए भी राजी कर लिया। इस तरहसे देशमें लोगोंकी बस्ती और उसके साथ-साथ खेतीका कामा भी बीघतासे बढ़ने लगा।

शान्ति-रक्षाके लिए उन्होंने कितने ही स्थानीय लोगोंको पहरेदार बनाकर जगह-जगहपर याने स्थापित कर दिये । दादाजीकी कड़ी देख-रेख और पक्षपातहीन न्यायके कारण देशों डाकू और बदमाशोंका नाम तक न रहा। उनकी न्यायप्रियताके सम्बन्धमें एक कथा प्रचलित है। उन्होंने 'शाह-बाग़' के नामसे एक फलोंका बगीचा लगाया या। उन्होंने इस बातकी कड़ी आक्षा दे रखी थी कि उस बगीचेकी पत्ती भी तोड़नेसे अपराधीको सज़ा मिलेगी। एक दिन भूलकर स्त्रयं उन्होंने एक आम तोड़ लिया; पर नियमकी बात याद आने-पर वे अपने आपको दण्ड देनेके लिए अपने अपराधी हाथको काटनेको तैयार हो गये। परन्तु दूसरे लोगोंने उनको ऐसा करनेसे रोहा। इसके बाद वे इस कस्रको याद रखनेके लिए इमेशा एक लोहेकी जंजीर पहना करते थे!

शिवाजी लिखना-पढ़ना नहीं जानते थे, परन्तु इससे उनकी कोई हानि नहीं हुई। अकबर, इँदरअली, रणजीति हिंह—हिन्दुस्तानके ये तीन कर्मवीर शासक भी निरक्षर थे। उस समय मध्ययुग था और अकसर लोग अनपढ़ होते थे। उस जमाने में पोथीकी इस विद्याका सभाव होते हुए भी शिवाजीका मन अन्धकारपूर्ण और अकर्मण्य नहीं रह सका, और न उनकी व्यवहार-कुशलताही में कुछ कभी हुई। कारण यह था कि शिवाजीने रामायण और महाभारतकी कथाओं, और पुराणोंके पाठ और कीर्तनको सुन-सुनकर भारतके प्राचीन ज्ञान, धर्म तथा कथाओं के मर्मकी अच्छी जानकारी प्राप्त कर ली थी। उन्होंने इन्हीं कथाओं को सुनकर राज-नीति, धर्म-नीति, रण-चातुरी और राज-काजकी पद्धति सीखी थी। जिस जगह कथा-कीर्तन होता, वहाँ वे जरूर जाते और तनमक होकर सुनते थे। यदि कोई हिन्दू संन्यासी या मुसलमान पीर आता था, तो के

उसके पास जाकर अपनी भक्ति प्रकट करते और उससे धर्मोपदेश लेते थे। इसीसे शिक्षाका यथार्थ फल जो होना चाहिए था, वह उन्हें सम्पूर्ण-रूपसे उप-रूब्ध हुआ था।

#### माधले जाति

पूना जिलेके पिक्षम भागमें, सहाादि-पर्वतके ऊपर होकर गई हुई ९० मील लम्बी और १२ से लेकर २४ मील तक चौड़ी जमीनका एक प्रदेश हैं। उसका नाम 'मावल ' अ अर्थात् सूर्यास्तका देश या पिक्षम है। यह प्रान्त बहुत ऊँचा-नीचा है। वह खड़े टालू और ऊँचे टीलोंसे भरा है। उसके नीचे टेहो मेड़ी और गहरी तराई फैली हुई है। इस नीचेकी समतल भूमिपर छोटे बड़े अनेक पहाड़ एक दूसरेपर सिर उठाये खड़े हैं। उनके ऊँचे-ऊँचे स्थानों-पर कसीटी पत्यरकी अनेक बड़ी-बड़ी चहानें हैं। यह प्रदेश जगह-जगहपर पहाड़ों और जंगलोंसे घिरा है। वृक्षोंके नीचे घनी झड़ियाँ, लताएँ और पेड़-पत्ते हैं, जो चल्डेनवालोंका रास्ता रोकते हैं।

इसी मावल-प्रदेशके उत्तरकी ओर कोली नामक एक पुरानी असम्य हाकु-आंकी जाति रहती यी और दक्षिणमें मराठे किसान रहते थे। मावलके मरा-रुके शरीरमें कुछ पहाड़ी जातिका रक्त मिला हुआ है। ये देखनेमें तो दुबले, पतले और काले होते हैं, परन्तु भीतरसे बड़े गठीले और फुर्तीले होते हैं। इस देशकी हवा सूखी और इल्की है, और दक्षिणकी अन्य जगहोंकी अपेक्षा यह स्थान कम गरम है। मावलकी आवहवा शरीरके बलको बढ़ानेवाली है।

# शिवाजीके मावले बन्धुगण

दादाजीने मावल देशको अपने कब्जेमें कर लिया। उन्होंने बहुत से गाँवोंके तहसीलदारों (देशपाण्डों) को भी अपने अधीन कर लिया। जिन्होंने उनका शासन स्वीकार नहीं किया, उन्हें उन्होंने लड़कर ख़तम कर दिया। इस प्रकार उस प्रान्तमें अमन-चैन स्थापित करनेका फल यह हुआ कि मावलके सब गाँव

कमराठी माषामें 'मावळणें' (infinitive) क्रियापदका अर्थ, 'अस्त होना 'है। इस पर्वतमय देशको उत्तरमें 'डांग', बीचमें अर्थात् ठेठ महाराष्ट्रमें 'मावळ', और दक्षिणमें अर्थात् कर्णाटकमें 'मछाड़' कहते हैं।

पूनाके अधिकारीके लिए धन और जनसे सहायता देनेको तैयार हो गये। शिवाजीके प्रायः सभी अच्छेसे अच्छे सिपाई। इसी मावल देशके निवासी थे। यहीं उनको लड़कपनके साथी और अत्यन्त स्वामिमक्त नौकर मिले थे। इन्हीं लोगोंके साथ बालक शिवाजी पिक्षमी घाटके पहाड़ों, वनों, जंगलों, नर्दीके तटों और तराइयोंमें घूमा-फिरा करते थे। वे घीरे-धीरे कष्टसिहणु और वड़े मेहनती हो गये, और उन्हें देश और देशवािश्योंका बड़ा अच्छा ज्ञान हो गया। शिवाजीकी बद्दतीसे मावल जमींदारों और मज़बूत किसानोंके कार्यक्षित्रकी सीमा सम्पूर्ण दक्षिणमें फैल गई और साथ ही साथ उन्हें अपने धन, बल और कीितिकी वृद्धि करनेका बड़ा भारी सुयोग भी मिला। ये गरीब देहाती लोग, जो देशके एक कोनेमें बन्द निर्जीवसे पड़े थे, शिवाजीकी लड़ाइयों और लट्ट-पाटम सिमालित होकर सेनापिति और अन्य सम्भ्रान्त पदोंको प्राप्त करने लगे। फल यह हुआ कि उनकी उच्चाकांक्षाओंके साथ साथ उनमें राज्यामिलाया भो जामत हो गई। वे खुछमखुछा हेळ-मेल बढ़ाकर उनके भाई-बन्दोंके समान हो गये। फरासीसी सेनाकी दृष्टिमें जिस प्रकार नेपोलियन एक साथ माई, नेता और देवताके समान था, उसी प्रकार मावलोंके लिए शिवाजी थे।

#### शिवाजीका स्वाधीन जीवन-प्रेम

दादाजी तथा अन्यान्य ब्राह्मण लोग जो रामायण, महाभारत तथा अन्य शास्त्र पढ़ते थे, उसे मुन-मुनकर शिवाजीका बाल-द्ध्य विकसित हुआ। अपनी संन्यासिनी तुस्य माताका उदाहरण देखकर और उनके उपदेश मुनकर शिवाजीके मनमें सात्विक भाव, इडता और धर्म-प्रेम उत्पन्न हुआ, और स्वाधीन जीवनके लिए उनका मन तरसने लगा। किसी मुसलमान राजाके अधीन सेनापति बनकर धन और मुखकी लालसामें जीवन बिताना उन्हें दासताके समान बुरा मालूम पहने लगा, और उन्होंने ऐसे जीवनसे घृणा करना सीखा। स्वाधीन राजा होना ही उनके जीवनका एकमात्र लक्ष्य था। समस्त हिन्दू-जातिके उद्धार करने और उसकी रक्षा करनेकी इच्छा उनके मनमें बहुत पीछे उत्पन्न हुई थी।

दादाजी कोण्डदेव ज़र्मीदारके चतुर दीवान और धार्मिक ग्रहस्य थे। अगस्त, सन् १६४४ ई० के एक आदिस्शाही फरमानसे मालूम होता है कि उस समय शाहजी विनष्ट अहमदनगर राज्यके परगने और गढ़ जीतकर, छोटा-सा ही क्यों न हो, अपना एक स्वाधीन राज्य स्थापित करनेका प्रयत्न कर रहे थे। इसी कारणसे आदिलशाहने उनको विद्रोही घोषित किया; और जब शाहजीने अपने प्रधान कर्मचारी दादाजी कोण्डदेवको कोण्डानाकी तरफ विजय करनेके लिए भेजा, तब आदिलशाहने भी दादाजीके विरुद्ध दो सेनापतियोंको भेजा। बादमें जब कोण्डाना किला, जो अब सिंहगढ़के नामसे प्रसिद्ध है, शाहजीके अधिकारमें आया, तब उन्होंने वह किला अपने पुत्र शिवाजीको दे दिया। बीजापुरी दरबारके साथ शाहजीके झगड़का गूढ़ कारण उनकी स्वाधीन होनेकी यह इच्छा ही थी।

# युवक शिवाजीका पहला स्वाधीन काम

७ मार्च सन् १६४७ ई० में दादाजीका देहान्त हो गया। उसी समयसे, जक उनकी उम्र केवल बीस वर्षकी ही यो, शिवाजी खुदमुख्तार हो गए। इस बीच में शिवाजीने युद्ध-विद्या और जमींदारी चलानेका काम अच्छी तरह सीख लिया था; स्थानीय रैयत और फीजके साथ अच्छी तरह घनिष्ठता भी स्थापित कर ली थी। अपनी बुद्धिसे काम लेने तथा अन्य लोगोंको कब्ज़ेमें रखकर उनसे काम करानेका भी उन्हें खूब अभ्यास हो गया था। उनके तत्कालीन नौकर बढ़े स्वामिभक्त और होशियार थे। उस समय स्थामराज नीलकण्ड रांक्षेकर उनके पेशवा या दीवान थे; बालकृष्ण दीक्षित मजमूथेदार (हिसाब लिखनेवाले) थे; सोणाजी पन्त दवीर (चिट्ठी लिखनेवाले), और रघुनाथ बल्लाल कोर्डे सबनीस (फीजको तनख्वाह देनेवाले) थे। इन लोगोंको शाहजीने पहले ही भेज दिया था।

सन् १६४६ ई॰ में बीजापुर राज्यके बुरे दिन प्रत्यक्ष दिलाई देने लेग ।
सुलतान मुहम्मद आदिलशाह — जिन्होंने बहुत दिनों तक इज्जतक साथः
राजपाट चलाया या, कई प्रदेश भी जीते थे — एकाएक बीमार पढ़ गथे।
उनके बचनेमें शंका होने खगी। यद्यपि वे उसके बाद भी दस वर्ष तक जीवित
रहे, परन्तु वे अधमरी या मृतकके समान अवस्थामें ही रहे। साधारण लोगोंका
कहना या कि एक फकीर साधु शाह द्वाशिम उल्लंबीने मन्त्रके बलसे अपने
जीवनकी दस वर्ष आयु राजाको दान दे दी थी। उसी उधार ली हुई आयुसे
वे किसी प्रकार दस वर्ष तक जीवित रहे। इन वर्षोंमें राजा निर्जीव गुडेके

रुमान थे। बड़ी बेगम साहिबा राज-काज चलाने ल्लीि "राज्यके" केन्द्रसे जीवन-शक्ति छप्त हो गई।

यह शिवाजों के लिए बड़ा-भारी सुयोग था। इसी साल उन्होंने बाजी पास-लकर, येशाजी कंक और तानाजी मालसुरेको कुछ मावले सिपाहियों के साथ भेज बीजापुर राज्यके पक्षके किलेदारको मुलावा देकर तोरणा\* नामक किला दखल कर लिया। वहाँ के शाही खजाने में दो लाख होंग जमा थे, जो शिवाजी के हाथ लगे। तोरणासे पाँच मील दक्षिण-पूर्वमें इसी पहाड़की दूसरी चोटीपर उन्होंने राजगढ़ नामक एक नया किला तैयार किया, और उसके नीच क्रमसे तीन जगह ज़मीनको समतल बनाकर दीवारोंसे घेरकर 'माची' अर्थात् रिक्षत-प्राम बनाये।

#### प्रथम राज्य-विस्तार

दादाजी कोण्डदेवकी मृत्युके उपरान्त शिवाजी सबसे पहले अपने पिताकी उस प्रदेशमें फैली सब जागीरोंको संगठित करके एकछत्र राज्य स्थापित करनेका प्रयन्न करने लगे। पूनांस अठारह मील उत्तरमें चाकण किलेके मालिक फिरंगजी नरसालाने शिवाजीकी प्रभुताको स्वीकार किया। दक्षिण-पूर्व दिशामें बारामती और इन्द्रापुर नामक छोटे थानोंके कर्मचारियोंने भी शिवाजीकी अधीनता मंजूर की।

इसके बाद शिवाजी बीजापुर राज्यकी भूमि छीनकर अपने राज्यकी सीमा बढ़ाने लगे। पूनासे ग्यारह मील दक्षिण-पिंधनमें कोण्डानेका किला बीजापुरके सुलतानका था। इस किडेके अफसरने घूँस लेकर किला शिवाजीके सुपुर्द कर दिया।

# शाहजी बीजापुरमें क़ैद

सन् १६४८ ई॰ के छः माह बीतते बीतते शिवाजीने अपना अधिकार बहुत दूर तक जमा लिया या। ठीक उसी समय एक नई आपत्तिने उनके मार्गमें बाधा डाल दी। पचीसवीं जुलाईको बीजापुरके सेनापति मुस्तफाखाँकी आज्ञासे उनके पिता शाहबी बिंजो किलेके बाहर कैद कर लिये गये, और उनकी समस्त फोज और जायदादको सरकारने जन्त कर लिया। बहुत दिन

<sup>\*</sup> पूनासे २५ मील दक्षिण-पश्चिममें है।

बादके लिखे हुए इतिहासमें इस घटनाका कारण झूटा बनाकर लिखा गया है । बीजापुरके सुलतानने शिवाजीको दवानेके लिए शाहजीको कैद किया या और धमकाकर कहा था कि यदि शिवाजी वरामें होना न चाहे, तो कैदखानेके दरवाजेको इंटोंसे चुनवाकर शाहजीको जांते जी गाड़ दिया जायगा। परन्तु उस्प समयके सरकारी फारसी इतिहास (जहूर-बिन-जहूरी-कृत 'मुहमद आदिलशाहके राज-काजके विवरण ') से माल्म पड़ता है कि बीजापुरकी सेना जब बहुत दिनों तक लड़नेपर भी जिजीका किला न ले सकी और उसे खान-पीनेकी तकलीफ़ हुई; तब शाहजी, प्रधान सेनापितके हुक्मके विषद्ध, अकाल पड़नेका कारण बता लड़ाईको छोड़कर, अपनी जागीरको लौट जानेके लिए तैयार हो गये। प्रधान सेनापित नवाब मुस्तफाखाँने देखा कि किलेको धरना तो दूर रहा अगर शाहजीको भागनेसे न रोका जायगा, तो आपसमें मार काट शुरू हो जायगी। ऐसी अवस्थामें उन्होंने बुद्धिमानी कर बिना लड़ाई किये ही शाहजीको केद कर लिया और उनकी सब जायदाद ज़ब्त कर ली। उस गोलमालमें एक दमझीकी भी लूट-खसीट नहीं होने पाई।

उन्नीसवीं शताब्दीमें लिखे हुए मराठी प्रन्योंसे माल्म होता है कि मुस्तफा-लॉके इशारेसे मुघोल गॉविक जागीरदार बाजीराव घोरपड़ेने शाहजीको अपने हरेमें बुलाकर विश्वासवातसे केंद्र कर लिया । इसी अन्यायका बदला लेनेके लए कई वर्ष बाद शाहजीने शिवाजीको आज्ञा देकर मुघोलके इस घोरपड़ेके शशाका प्रायः विनाश कराके ही छोड़ा, परन्तु एक अधिक विश्वसनीय फारसी हतिहास 'बसतीन-ए-सलातीन्' से हम लोगोंको माल्म होता है कि यह बात स्व नहीं है। इस पुस्तकमें शाहजीकी कैदका हाल इस प्रकार लिखा है— ''शाहजीके न माननेपर नवाब मुस्तफालॉन उनको गिरफ्तार करनेका निश्चय किया। एक दिन बहुत सबेरे बाजीराव घोरपड़े और यशवन्तराव ( असदलानी ) को अपनी अपनी फोज तैयार कर शाहजीके खेमेकी तरफ मेजा। शाहजी रात-भर नाच-गानका आनन्द लेकर सबेरे सो गये थे। इन दोनों रावोंका आना और उनका उद्देश जानकर शाहजी चकरा गये और घोड़ेपर सवार हो खेमेसे अकेले ही भागे। बाजीरावने उनके पीछे अपना घोड़ा छोड़ा और उनको पकड़कर नवाबके समने उपस्थित किया।...आदिलशाहने यह खबर सुनकर कैदीको राजधानीमें लानेके लिए अफ़ज़ल खाँको और उनकी जायदादकी जिम्मेवारीके लिए एक खोजाको जिजी भेजा। " शाहजीको बीजापुर ले जाकर कुछ दिन सेनापिक भहमदः खाँके घरमें कैंद रक्खा गया। \*

#### शाहजीका नजरबन्दीसे छूटना

शिवाजी बड़ी आपदमें पड़े। पिताको बचानेके लिए उन्हें बीजापुरके अधीन होना पड़ेगा. इस प्रकारकी अधीनता स्वीकार करनेपर नय जीते हुए सब इलाके लौटा देने होंगे, इतना सब किया कराया परिश्रम न्यर्थ होगा। इस कारण दोनों तरफसे बचनेके लिए उन्होंने राज-नीतिकी कुट चाल चली। बलवान पराक्रमी मगल-सम्राट बीजापरका शत्र या । साथ ही बीजापरके राजामें इतनी हिम्मत न थी कि वह उसका हुक्म न मानता, इसलिए शिवाजीने समीपस्थ मगल-प्रदेशके शासनकर्ती शाहजादे मुरादबख्शके यहाँ दर्ज्यास्त की कि यदि बादशाह शाहजीके पुराने कसूर (अर्थात सन् १६३३-३६ ई० तक बादशाहके विरुद्ध लड़ना ) माफ कर दें और भविष्यमें शाहजी और उनके लड़कोंकी रक्षा कर-नेको राजी हो, तो शाहजादेके अभयपत्र भेजनेपर शिवाजी मुगल फौजमें सम्म-लित होकर बादशाहकी नौकरी स्वीकार कर लेंगे। परन्त कई महीने तक लिखा-पढ़ी और दत भेजनेके बाद शाहजहाँने शिवाजीकी प्रार्थना नहीं सुनी । बीजापुर राज्यके सेनापति अहमदलाँके अनुरोध करनेपर और बंगलोर, कोण्डाना और कन्दर्भ -- इन तीन किलोंके समर्पण करनेपर आदिलशाहने १६ मई सन १६४९ ईं के दिन शाहजीको छोड़ दिया। ५ मई सन् १६४९ ई को मुहम्मद आदिलगाहके एक बेटा पैदा हुआ। या; इसी जन्मोत्सवकी खुशीमें ११ रोज बाद शाहजीको छुटकारा मिल गया। उसके बाद कुछ दिन तक उन्होंने मैसरके विद्रोही जमींदारों ( पोलिकरों ) के विरुद्ध लड़कर उन लोगोंको फिरसे बीजा-पुरके अधीन किया, और वे मद्रास प्रान्तमें बीजापुर राज्यके जागीरदार हो गये 🕨

शाहजी जमानतपर छूटे थे, इसिछिए वे कहीं फिरसे विपत्तिमें न पड़ जायँ, यह विचारकर शिवाजी सन् १६५० से १६५५ ई॰ तक शान्त रहे। बीजापुर-सरकारको उन्होंने किसी प्रकार भी नाराज नहीं किया।

परन्तु इसो समय उन्होंने पुरन्दरके किलेको अपने अधीन कर लिया। यह किला ' नीलकण्ड नायक ' उपाधिवाले एक ब्राह्मण-वंशकी जागीरमें

<sup>\* &#</sup>x27; शिवभारत ' काव्यमें इस नजरबन्दीका सन्धा वितरण दिया है।

था। उस समय इस किलेमें नीलोजी, शंकराजी और पिलाजी नामक तीन माई शामिल रहते ये और वे तीनों उसके बराबरीके साथीदार थे। बड़े माई नीलोजी बड़े कंजूस और मतलबी थे। वे अन्य दो भाइयोंका हक और अधिकार स्वयं दबाये बैठे थे और उन्हें कुछ भी नहीं देते थे, इसलिए दु:ख पाकर उन दोनों भाइयोंने अपनी पुश्तैनी सम्पतिक बटवारेके लिए शिवाजीकी सहायता ली।

दोन्तीन पुरतसे शिवाजीकी इस कुटुम्बके साथ मैत्री थी, और पुरन्दर पूनेसे केवल नो कोस दूर था। दिवालीके दिन शिवाजी मेहमान बनकर पुरन्दरके किलेमें गये। तीसरे दिन दोनों छोटे भाइयोंने बड़े भाईको बाँधकर शिवाजीके सामने हाजिर किया। शिवाजीने उन तीनों भाइयोंको क़ैदकर किलेपर अपना कम्बा जमा लिया और वहाँ मावलोंकी फ़ीब तैनात कर दी। परन्तु कुछ दिन बाद उन लोगोंने जीवन-निवाहके लिए उन्हें चामली गाँव दे दिया, और पीला-जीको अपनी फ़ीबमें नौकरी दे दी।

#### शिवाजीका जावलीपर अधिकार

सतारा ज़िलेके उत्तर-पश्चिमके कोनेमें सुप्रक्षिद्ध महाबलेश्वर पहाइसे पाँच छः
मील पश्चिमकी स्रोर जावली नामक ग्राम है। सोलहवीं शताब्दीके प्रारम्भमें
मोरे नामक एक मराठा घरानेने बीजापुरेके प्रथम सुलतानेसे जावली परगना
जागीरके रूपमें पाया था। उसने धीरे धीरे आसपासके प्रदेशपर स्रिष्ठकार
जमाकर, प्रायः सम्पूर्ण सतारा ज़िले तथा कोंकणके कुछ हिस्सेमें अपना राज्य
स्थापित किया। एक बार मोरेने अपने हाथसे एक शेर मारा था, इसलिए
उसकी वीरतासे प्रसन्न होकर बीजापुर-सुलतानने उसे 'चन्द्रराव' की उपाधि
प्रदान की। यही उपाधि वंशपरंपरासे मोरे-संशके ज्येष्ठ पुत्र धारण करते चले आये
ये। बङ्गा भाई जावलीका मालिक होता या और छोटे माइयोंको नजदोकके
गाँव दिये जाते थे।

आठ पुरतसे युद्ध भीर लूट खसोटक द्वारा मोरे लोगोंके भाण्डारमें बहुत धन संचय हो गया था। उनके अधीन बारह इज़ार पैदल सेना थी। ये सब सैनिक मायलोंके जाति-भाई थे। पर्वतोंमें रहनेके कारण सब बलवान् और साइसी थे। इस कारण उस समय जावली राज्य प्रायः सम्पूर्ण सतारा जिलेमें फैला हुआ था। इसके पश्चिमकी ओर सपुट्रेस चार हजार फीटकी ऊँचाईपर

सहाद्विपहाइ खड़ा है और पूरवकी ओरकी तराई घने जंगलों और पत्थरोंसे भरी पड़ी है। यह पेड़ोंसे छाई हुई पथरीलो ज़मीन पश्चिममें ६० मील चौड़ो है। इसको पारकर उस तरफ कोंकण जानेके लिए आठ घाटियाँ पार करना पड़ती हैं। इनमेंसें दो डो ऐसी हैं जिनमें बैल-गाड़ी चल सकती है।

यही जावली देश दक्षिण और पश्चिमकी ओर शिवाजीके राज्यविस्तारकी राह रोके हुए था। मावलों के सारे मुखियों को अपने साथ लेने के शिवाजी के सारे प्रयत्नों में चन्द्रराव बाधा डाऊ रहा था और उस प्रदेशों अपनी सत्ता बनाए रखने को वह आदिल्झाही स्वदेश की सहायतासे वहाँ एक शिवाजी-विरोधी दलको संगठित करने का प्रयत्न करने लगा। अतः उन्होंने एक दिन रघुनाथ बल्लाळ कोरडे छे कहा, " चन्द्ररावको मारे बिना राज्य नहीं मिलेगा। यह काम तुम्होर सिवा कोई दूसरा नहीं कर सकता। इम तुम्हें दूत बनाकर उसके पास भेजते हैं।" रघुनाथ राजी हो गये और शिवाजीकी ओरसे सुल-हकी बातचीत करने के बहाने एक सौ पचीस चुने हुए सिपाहियों को साथ ले जावली जा पहुँचे।

इस घटनाके तीन-चार वर्ष पूर्व यशवंत मोरे नामक व्यक्ति चन्द्ररावकी पदवी महण कर राजा हुआ था। रघुनाथ पहले दिन तो मामूली शराफतकी बातचीत कर डेरेपर लीट आये और चन्द्ररावकी बेखबरीका उल्लेख करके अपने मालिकको फीज लेकर जावलीके नजदीक रहनेके लिए लिखा, ताकि मोरेका खून होनेके बाद जावलीपर चढ़ाई करनेमें देरी न हो। दूसरी बार मुलाकात एकान्तमें हुई। रघुनाथेन बातचीत गुरू करके अकस्मात् छुरा निकाला, चन्द्रराव तथा उनके माई स्पर्यावको मारकर खतम कर दिया; और फिर दौक कर फाटकके बाहर हो गये। बेचारे द्वारपाल लोग चकराकर इका-बक्कांसे रह गये और वे उसे कुछ भी बाधा न दे सके। जिन सिपाइियोंने उनका पीछा किया वे भी हारकर लोट गये। रघुनाथ वनमें एक पूर्व-निर्दिष्ट स्थानमें जाकर खिप रहे।

शिवाजी भी नजदीक ही छिर थे। मोरेकी इत्याका समाचार सुनते ही उन्होंने जावलीपर भावा कर दिया। जावलीके नेता-हीन सिपाही छः घंटेतक वहादुरीके साथ छड़ परन्तु अन्तमें उन्होंने (१५ जनवरी सन् १६५६ ई० को) कि, छा खाली कर दिया। चन्द्ररायके दो छड़के और परिवार वर्ग केंद्र कर छिथे

गये, लेकिन उनके कुछ निजी आदिमियों तथा काम-काजके मुखिया इनुमंतराक मोरेने उनके नौकर-चाकरोंको इकट्ठा किया, और वे एक नजदीकके गाँवमें आत्म-स्क्षाका उपाय करने लगे। शिवाजीने देखा कि इनुमन्तकी हत्याके बिना जावलीका कंटक दूर नहीं होगा, अतः उन्होंने शंभूजो कावजो नामक एक मराटा योद्धाको दूतके बहान इनुमंतके पास मेजा। मुलाकातके समय कावजीन इनुमन्तका खून कर दिया। इस प्रकार सम्पूर्ण जावली प्रदेश शिवाजीके हाय आ गया। अब उनको दक्षिणमें कोव्हापुर तक और पिष्टममें रत्नागिरी जिलांपर अधिकार जमानेका मौका मिला। जावली राज्यपर अधिकार जमानेसे शिवाजीको सताराका पिछनी प्रदेश, जिसमें ६० मील लम्बी पहाकी भूमि और तराई है, मिल गया। इससे एक बड़ा भारी लाभ यह हुआ कि अब उन्हें मावलोंकी सेना एकत्रित करनेके लिए दुगुना क्षेत्र मिल गया। इसके सिवा मोरे लोगोंकी कौज, हाकिम आदि तथा उनकी आठ पीढ़ियोंसे जमा की हुई प्रचुर घन-राश भी शिवाजीके हाथ लगी।

मोरे-वंशके कुछ लोग नहीं पकड़े जा सके। वे ही शिवाजीसे बदला लेनेके लिए सन् १६५६ ई० में जयसिंहके सहायक हुए।

#### शिवाजीका नया किला

जावली गाँवसे दो मील पिक्षमकी ओर शिवाजीने प्रतापगढ़ नामक एक नया किला बनवाया और वहीं भवानोकी मूर्तिकी प्रतिष्ठा करवाई, क्योंकि आदि भवानी देवीका मन्दिर बीजापुर राज्यके अन्तर्गत तुल्जापुरमें या। प्रतापगढ़की यही भवानी शिवाजीकी इष्टदेवो हुई। वहाँ वे अनेकों बार दर्शन करने गये और बहुत-सा घन दान किया। जावली जीतनेके बाद अप्रैल १६५६ ई० मे शिवाजीने रायगढ़ नामका एक बड़ा किला मोरेके हाथसे छीन लिया। यही बाद में उनकी राजधानी हुई। चौबीसवीं सितम्बरको उन्होंने अपने सौतेले मामा शम्भूजी मोहितेके पास दशहरेकों मेंटके बहाने जाकर उन्हें अकस्मात् कैंद्र कर लिया। शम्भूजी शाहजीकी आशास सुपे परगनेके हाक्मि थे। उन्होंने शिवाजीके अधीन काम करनेसे हमकार कर दिया, इस्पर शिवाजीने अपने पिताके पास उन्हें भेजकर सुपे परगनेपर कब्जा कर लिया। इघर ता० ४ नवम्बरु सन् १६५६ ई० को वहाँके सुल्तान मुहम्मद आदिलशाहके मरनेपर बीजापुरमें जो गड़बड़ी मवी, शिवाजीने उससे भी बहुत काम उठाया।

# तीसरा अध्याय

# मुग़लों और बीजापुरके साथ शिवाजीकी पहली लड़ाई

# मुग्ल-राज्यपर पहली चढ़ाई

सन् १६५६ ई० की चौथी नवम्बरको बीजापुरके सुल्तान मुहम्मद आदिल-शाहका दहान्त हुआ, और कच्ची बुद्धिवाला एक युवक, अली आदिलशाह, जिसे राज-काज चलानेका बिलकुल ही जान न था, गहीपर बैठा। उस समयः दक्षिणके मुग्ल-प्रदेशमें औरंगज़ेब स्वेदारी करता था। उसने बीजापुरपर दखल जमानेका यह मौका हाथसे छोड़ना उचित न समझा। अली आदिलशाह मृत सुल्तानका पुत्र नहीं है, यह अफवाह फैलाकर उसने युद्धकी घोषणा कर दो और अन्य बीजापुरी जागीरदारोंकी तरह शिवाजीको भी लालच देकर मुग्लोंकी सहायताके लिए बुलाया। दोनोंके बीच लेन-देनके बारेमें लिखा-पढ़ी होने लगी। बादमें शिवाजिके दृत सोनाजी पण्डित बीदरके किलेके सामने औरंगज़े-बके शिविरमें पहुँचे (मार्च सन् १६५७ ई०); और वहीं लेन-देनकी बातें ते करनेके लिए एक महीने तक रहे। आखिरमें औरंगज़ेबने शिवाजीकी सब बातोंको मंजूर करके उन्हें मुग्लोंकी फ़ौजको मदद देनेके लिए २३ अप्रेलको एक पत्र लिखा।

लेकिन इसी बीचमें शिवाजीने मन ही मन यह निश्चय कर लिया था कि के मुग्लोंकी तरफ़ले न लड़कर स्वयं अपने ही लिए लड़िंगे। मुग्लराज्य लूटनेले ही उनके लिए वैसा लाभ होना सम्भव था। यह चाल गुप्त ही रखकर सलाह करनेके बहाने उन्होंने सोनाजीको अप्रेल महीनेके मध्यमें पास बुला लिया, और कुछ दिन बाद ही मुग्लोंके अधीन दाक्षिणार्यके दक्षिण पश्चिम भाग ( अर्थात् महाराष्ट्रके दिस्ते ) पर चढ़ाई कर दी। उस जगह मुग्लोंकी फ़्रोंज कम यी और फ़्रोंजके अफ़्रस आल्सी और बेल्बर थे।

शिवाजीकी आज्ञारे मीनाजी भौराले और काशी नामक दो मराठा सरदा-रोंने भीमा नदी पार करके मुग्लोंके चमारगुष्डा और रायसीन नामक परगन्मेंके -गाँबोंको लूट लिया, और अहमदनगर शहरके आसपास तक आतंक फैला दिया। स्वयं शिवाजीने भी तीसवीं अप्रेलको अँघेरी रातम रस्सीकी सीढ़ी ( मराठी नाम 'माळा ') लगाकर उत्तर-पूना जिलेमें दीवार लाँघकर जुनर शहरके भीतर प्रवेश किया और पहरेवालोको मार डाला। यहाँसे वे तीन लाख होण ( बारह लाख रपये ), दो सौ घोड़े और बहुत कीमती गहने तथा कपड़े आदि लूटकर लोट आये।

यह ख़बर मुनते ही औरंगज़ेबने उस ओर बहुत-सी फ़ीज रवाना कर दी, और वहाँके अधिकारियोंको कही चेतावनो दी। अहमदनगरके किलेदार मुस्तफतलाँने बाहर आकर कई एक छोटी मोटी लड़ाइयोंके बाद मीनाजीको चमारगुण्डा यानेसे मगा दिया। इसर राव कर्ण और शाहस्तालाँके आनेसे शिवाजीने जुलर परगनेमें बहुत दिन तक रहना निरापद न समझा, अतः व वहाँसे चलते बने और अहमदनगर जिलेमें ( मई महिनेके अन्तमें ) जा पहुँचे। परन्तु वहाँ औरंगज़ेब-द्वारा भेजो हुई फ़ीजको लेकर नासिरीखाँ शीम ही आ धमका और उसने ऊपर अकस्मात् धावा करके शिवाजीको (४ जूनको) घेर लिया। इस युद्धमें बहुत-से मराठे मारे गये, जो बचे वे सब जान लेकर भागे।

अब मुग्ल अफ़सर अपने राज्यकी दक्षिण-पश्चिम सरहृद्वप जगह जगह सिपाहियोंकी गारद बैटाकर देशकी रक्षा करने लगे। बीच बीचमें वे तेज़ीसे मराठोंके राज्यमें घुसकर लोगोंको लूटते, गाँवोंमें आग लगाते, रैयतों और गाय-बछड़ोंको पकड़ लाते और फिर भागकर अपनी अपनी जगह लौट जाते। औरगंज़ेबके अच्छे बन्दोबस्त और मजबूत शासनके कारण शिवाजी उसको और कोई हानि न पहुँचा सके। इसी बीच वर्षा आरम्म हो गई; अतः दोनों पक्षोंने जून, जुलाई और अगस्तके महीने अपने अपने सीमान्तोपर बैटकर बिताय।

# औरंगज़ेबके साथ सन्धि

सितम्बरमें बीजापुर राज्यने औरंगज़बके साथ सन्धि कर ली। अब शिवाजी 'किसके जोरपर रुकें ? उन्होंने भी मुगल-राज्यकी अधीनता कबूठ कर नासि- रीखाँके पास दूत भेका। नासिरी खाँने शिवाजीकी प्रार्थनाको औरंगज़ेबके पास पहुँचाया, पर वहाँसे कोई ठीक जवाब न मिला। उसके बाद शिवाजीने अपने दूत रचुनाथ बल्लाळ कोरडेको सीधा औरंगज़ेबके पास भेजा और औरंगज़ेबके अन्तमें (जनवरी सन् १६५८ ई॰ में) शिवाजीको विद्रोहके लिए क्षमा कर दिया: और मराठा प्रदेशपर उनका अधिकार स्वीकार कर उसी आशयका एक पत्र उन्हें लिखा। इघर शिवाजीने भी प्रतिज्ञाकी कि वे मुग़ल-सीमाकी रक्षा करेंगे, अपने पाँच सो बुझसवारोंकी कीज औरंगज़ेबकी मातहतीमें लड़ाईके समय भेजेंगे और सोनाजी पण्डितको अपना दूत बनाकर शाहज़ादेके दरवारमें रखेंग।

लेकिन औरंगज़ेब शिवाजीके ऊपर सचमुचमें विश्वास न कर सका। वह उस समय दिल्लीके सिंह्शसनपर दखल जमानेके लिए उत्तर-भारतकी ओर जा रहा था। जाते समय दक्षिणमें अपनी फ़ौजोंको शिवाजीके ऊपर कड़ी नज़र रखनेके लिए कह गया। उसने मीर जुमलाको (दिसम्बर १६५७ ई॰ में) लिखा था "नासिरीखाँके चले आनेसे यह प्रान्त खाली हो गया है। खबरदार रहना, वह कुत्तेका बच्चा मौकेकी तलाशोंमें है।" उसने आदिलशाहको लिखा कि "इस देशकी रक्षा करना। शिवाजीने इस देशके कितने ही किलोंपर चोरीसे दखल कर लिया है। उसको उन सबसे हटा दो, और अगर शिवाजीको नौकर रखना चाहो तो उसे कर्नाटकमें जागीर दो, ताकि वह बादशाही राज्यसे अलग रहे और उपद्रव न कर सके।"

#### शिवाजीका उत्तर-कोंकण जीतना

परन्तु सन् १६५८ और १६५९ ई॰ के दो वर्षमें मुगल शाहज़ादे दिलीके सिंहासनके लिए आप ही युद्धमं फॅसे रहे, इसलिए शिवाजीको इस ओरसे कुछ भी डर न रहा । इधर पिछले युद्धमं किसके दोपेस बीजापुरवाले मुगलोंसे हारे, इस बातको लेकर बीज़पुरके मंत्री और फ़ौजी अफ़सरोंमें बड़ी भारी हुजत होने लगी। प्रधान मंत्री ख़ान मुहम्मदका राजधानीमें ख़न हो गया। इस गड़बड़ीसे लाभ उठाकर शिवाजी अपना राज्य मनमाना बढ़ाने लगे। पिश्वमी घाट (सहादि पर्वतक्षेणी) पार कर वे उत्तर-कोंकण, —वर्तमान थाना ज़िलेमें जा बुसे और बीजापुरके हाथसे करवाण और भिवंडी नामक

ेदो शाहर छीन ।लेये । वहाँ उन्हें बहुत माल हाथ लगा (२४ अक्टूबर सन् १६५७)।

बोजापुरके अधीन मुछा अहमद नामक एक अरब जातिका रईस इस कल्याण-प्रदेशपर शासन करता था। शिवाजीके सेनापित आबाजी सोनंदेवन इस देशपर अधिकार करते समय मुछा अहमदकी खूबसूरत नौजवान पुत्र-वधूको केंद्र कर लिया, और मेंट-स्वरूप शिवाजीके पास भेज दिया, परन्तु शिवाजीने बन्दिनीकी ओर केवल एक ही बार देखकर कहा—" आह, यदि मेरी मा भी इसीके समान होती, तो केंसे आनन्दकी बात होती! मेरा भी चेहरा कैसा सुन्दर होता!" इस प्रकार शिवाजीने उस युवतीको मा कहकर सम्बोधन किया और उसे कपड़ों तथा गहनों सहित उसके समुरके पास इज्जतके साथ बीजापुर भेज दिया। उस युगमें यह एक नई बात हुई जिले सुनकर सब लोग अचंभित हो गये।

इसके बाद शिवाजीने कल्याण और भिवण्डीके उत्तरमें माहुली किलेपर (जनवरी सन् १६५८ ई० में ) अधिकार कर लिया। इस तरह उत्तर कोंकण देवल करके उन्होंने धीरे धीरे दक्षिणके कोलावा जिलेके कुछ हिस्सोंपर भी अधिकार कर लिया, और वहाँ बहुतसे किले बनवाये। कल्याणके उत्तरमें पोर्तुगीज़ लोगोंके दामन-प्रदेशके कई गाँवोंको लूटकर शिवाजीकी सेनाने आसिरी किलेमें सदाके लिए अड्डा जमा दिया। उसी समय शिवाजीन कल्याणके पास समुद्रकी खाड़ीनें जहाज़ तैयार करवाकर मराठी जल-सेनाकी भी नींव डाली।

#### शिवाजीको दबानेके लिए अफ़ज़ल खाँका जाना

सन् १६५८ ई० के ग्रुरूमें जब औरंगज़ेब दक्षिणसे चला गया, तब बीजापुर राज्यको शान्ति और नया बल मिला। मन्त्री ख़वास खाँ बड़ा चालाक था, और राजमाता बड़ी साहिबा बहुत तेज़ी और होशियारीसे राजकाज चलाने लगीं। कब्जेसे निकले हुए चारों ओरके छोटे छोटे सामन्त राजाओं के दबानेका प्रयत्न होने लगा। शाहजीको हुक्म हुआ कि अपने विद्रोही लड़केको वशोंम करें। उन्होंने जवाब दिया—" शिवा हमारा त्याज्य पुत्र है। आप लोग उसे पकड़ कर सजा दे सकते हैं, हमारा कोई सकीच न कीजिए।"

अब शिवाजीके विरुद्ध फ़ीज भेजनेकी स्टाइ हुई, लेकिन डरके मारे किसी उमरावने उस लड़ाईमें सेनापित होना स्वीकार नहीं किया। तब सुलतानने भरे दरबारमें पानका बीड़ा रखकर कहा—" जो इस लड़ाईमें सेनापित होना चाहता हो, केवल वही इस बीड़ेको उठाकर खा सकता है। उसे वीर-शिरोमणि मानकर सत्कार किया जायगा।"

अबदुल्ला भिट्यारा ( रसोई पकानेवालेके ख़ानदानका ) उर्फ अफ़ज़लखाँ बीजापुर राज्यका अन्वल दर्जेका उमराव था । मैस्रको जीतनेके समय और मुग़लोंके साथ पिछली लड़ाईमें उसने अनेक बार बहादुरी और खैरख्वाही दिखाकर नाम कमाया था । उसने पानके बीड़ेको चटसे उठा लिया और चमण्डके साथ कहा, "मैं घोड़ेपर बैठे बैठे ही शिवाजीको हराकर बाँघ लाऊँगा ।"

लेकिन गत युद्धके कारण बीजापुर-सरकारका धन और जन-बल बहुत कम हो गया था। इसीसे अफ़ज़लके साथ दस हज़ार घुड़सवारोंसे अधिक फ़ौज भेजना सम्भव न था। इधर शिवाजीकी घुड़-सवार सेना हो दस हज़ारसे अधिक थी। इसके अलावा, लोगोंका कहना था कि जावली दखल करनेके कारण साठ हज़ार मावले पैदल सिपाही भी उनकी सेनाम आ जुटे थे। इसके सिवा लहाई करनेमें दक्ष साहसी पठानोंका एक दल बीजापुर-राज्यकी नौकरीसे बरखास्त होकर उनकी अधीनतामें था, इसीलिए बीजापुरकी राज-माताने अफ़ज़लसे कहा कि दोस्तीके बहाने शिवाजीको भुलावा देकर क़ैद करना होगा। यह बात उस समयके अंग्रेज़ कोठीवालोंकी चिटोमें साफ तौरपर लिखी हुई है।

#### अफ़ज़लखाँकी कारसाजी

अफ़ज़ललाँ बीजापुरसे सीधे उत्तरकी ओर बढ़कर महाराष्ट्रके सबसे बड़े तीथे तुलजापुर आ पहुँचा; उसने वहाँकी भवानीकी मूर्तिको तोड़ डाला, और उसे चक्कीमें पीसकर धूल बनाकर फेंक दिया । \* उसके बाद वह पश्चिमकी ओर मुड़ा और सतारा शहरसे बीस मील उत्तर 'वाई'नामक गाँवमें पहुँचा

<sup>\*</sup> मराठी-गाथामें लिखा है कि उसने तुलजापुरके बाद माणिकेश्वर, पण्डरपूर और महादेव पर्वतपर भी देवता और ब्राह्मणोंके ऊपर अत्याचार किये और उनका अपमान किया। श्रीयुत विनायक लक्ष्मण भावे कहते हैं कि यह बात सच नहीं है।

(अप्रेल सन् १६५९)। यह कस्वा उसकी जागीरका मुख्य स्थान था; यहाँ वह कई महीने टहरा हुआ इसी फेरमें पड़ा रहा कि किस प्रकार शिवाजीको पहाइसे नीचे खुले मैदानमें लाया जाय, अथवा उसी जगहके मराठा ज़मीदारोंकी मददसे उन्हें कैद किया जाय। बीजापुर-सरकारने अपने अधीनस्थ सब मावले देशमुखोंको अपनी अपनी फ़ौज लेकर अफ़ज़लकी सहायता करनेका हुक्म भेज दिया था। इसका कुछ असर भी हुआ था। उस समय रोहिड़ खेरेकी देशमुखीको लेकर खण्डोजी लोपड़े और कान्होजी जेधके बीच झगड़ा चल रहा था। कान्होजी शिवाजीके पक्षमें था। खण्डोजीने अफ़ज़लखाँकी मदद की और यह लिखित प्रतिज्ञा भी की कि यदि उस गाँवकी देशमुखी मिल तो वह शिवाजीको पकड़कर ला देगा।अपने साथियोंके साथ खोपड़े अफ़ज़लकी सनोक अगले हिस्सेका मुखिया बनाया गया।

वर्षाको समाप्तिपर अक्टूबर महीनेमें फिर फौजोंके चलनेका समय आनेवाला था, इसी बीचमें शिवाजी प्रतापगढ़के किलेमें पहुँच गये।

यह किला वाईसे िर्फ बीस मील पिक्षममें था। अफ़ज़लखाँने अपने दीवान कृष्णाजी भास्तरके द्वारा शिवाजीको कहला भेजा—" तुम्हारे पिता हमारे पुराने साथी हैं, इसलिए तुम हमारे िर्छए कोई अपिरिचित व्यक्ति नहीं हो। आओ और हमसे भेंट करो। हम बीजापुरके सुलतानसे कहकर उन्हें इस बात-पर राजी कर लेंगे कि तुम्हारे सब किले और कोंकण देश तुम्हारे ही अस्तिया-रमें रहने दें। इस दरबारके तुमको और भी सम्मान और फीजका सरंजाम दिलायेंगे। अगर तुम खुद दरबारमें मौजूद रहना चाहो तो और भी अच्छा है। वहाँ तुम्हें बड़ी इज्ज़त मिलगी। यदि तुम वहाँ न रहकर अपनी जागीरमें रहना चाहो, तो उसके लिए भी हुकम दिलानेका बन्दोबस्त करेंगे। "

# अफ़ज़लकी चढ़ारेंसे शिवाजीको डर और चिन्ता

इसी बीचमें अफ्ज़ललाँके भानेक समाचारसे शिवाजी और उनके साथियों में भारी भय और चिन्ता उत्पन्न हो गई थी। उन लोगोंने तब तक छोटी मोटी लड़ाई और मामूली लोगोंकी धन-सम्पत्तिकी लूट-खसोट ही की थी, परन्तु इस बार एक तालीम-याफ्ता और साज-सामानसे लैस फौज एक नामी और बहादुर सेनापितके अधीन उनका सामना करनेके लिए आ रही थी। वह सना बीजापुरसे गई तक तेजीसे बिना रोक-टोकके आगे बढ़ आई थी। उसे रोकनेकी मराटोंमें बिलकुर ताकृत न थी। अफ़ज़ललाँकी अदम्य शाक्ति और उसकी क्रूरताकी बात देश-भरमें फैली हुई थी। कई वर्ष पहले सेरा किलेके राजा कस्नूरीरंगन बीजापुरकी फीजके शिविरमें आकर अफ़ज़ललाँके समीप आहम समर्थण किया था, परन्तु अफ़ज़लाँने उसे वहीं मार डाला था, \* इसीलिए शिवाजीने पहले जिस दिन अपने प्रधान न्यक्तियोंकी बुराकर उनका मत जानना चाहा, तो सबने उरके मारे सन्धि करनेकी राय दो। उन लोगोंने कहा—'' लड़ाई करनेसे झुरमुर प्राण जायँगे और जीतना असम्भव है।''

शिवाजी बड़ी मुश्किलमें पड़े। यदि वे उस समय आदिलशाहक अधीन होना स्वीकार करें, तो भविष्यमें उज्ञतिका रास्ता सदाके लिए बन्द हो जाय। उन्हें या तो बीजापुरके जेलमें जिन्दगी बितानी होगो, या पूनेमें मामूली जागी रदारकी भाँति नौकरी करना पड़ेगी। अगर इस समय वे बीजापुरकी सरकारी फ़ौजके विरुद्ध तलवार उठावें तो सुलतान जन्म-भरके लिए उनका शत्रु हो जायगा, और उनको अपनी बाक़ी जिन्दगी एकदम असहाय और बन्धुहीन स्शामें मुग़लां तथा और और राजाओं के साथ निरन्तर लड़ाईमें काटनी होगी। वे दिन-भर सोचते सोचते हैरान हो गए; रातको चिन्ताके मारे थककर तन्द्रीमें पड़ गये। लोगोंका कहना है कि सपनेमें भन्नानीने दर्शन देकर कहा " बचा सू डर मत, में तेरी रक्षा करूँगी। तू अफ़ज़लपर चढ़ाई कर, तेरी ही जय होगी।"

अब उनका सन्देह जाता रहा । सबेरे फिर मंत्रणा-सभा बेटी । शिवाजीकी धीर-वाणी और देवीके आशीर्वादकी बात सुनकर समस्त प्रधान लोगोंने मारे उत्साहक लड़नेकी राय दे दी । माता जीजाबाईने भी शिवाजीको आशीर्वाद देकर, 'तेरी ही जय होगी ' ऐसी भविष्य-वाणी की ।

<sup>\*</sup> सन् १६५७ ई० में अफ्ज़लने बीजापुरके वजीर खान महम्मदकी भी नाहक इत्या की थी।

शि. ३

लड़ाईमें अकस्मात् यदि उनकी मृत्यु हो जाय, तो किस प्रकार राज-पाट्ट चलाना होगा, इस यिषयमें शिवाजीने. उस समय अपने कर्मचारियों को लम्बा-चौड़ा उपदेश दिया। बड़ी दूर तककी सब बातें सोच-समझकर पूरी चालाकी के साथ अफ़ज़लके ऊपर चढ़ाई करनेका बन्दोबस्त किया गया। पेशचा और सेनापित नेताजी पालकरके अधीन दो बड़ी फ़ी जों को प्रतापगढ़के पासके जंगलमें छिपकर रहनेका हुक्म दिया गया।

#### अफ़ज़लके साथ मेल और मुलाकातकी बातचीत

इसी बीचमें अफ़ज़लकं दूत कृष्णाजी भारकरने आकर शिवाजीको खाँके साथ मेंट करनेको कहा। शिवाजीने इस ब्राह्मणकी खूब खातिर की और रातको अकेले कैमेरेमें मिलकर कहा—'' आप हिन्दू और जातिके पुरोहित हैं। इम भी हिन्दू है। सच सच बतलाइए कि अफ़ज़लखाँका क्या मतलब है ? '' ज़बरदस्ती करनेपर मजबूर होकर कृष्णाजीने जवाब दिया कि अफ़ज़लका इरादा अच्छा नहीं है।

दूसरे दिन शिवाजीने अपने दूत पन्ताजी गोपीनाथको कृष्णाजी मास्करेक साथ अफ्जूलके खेमें मेजा। खाँने पन्ताजीके सामने कसम खाई कि मेंट करते समय वह शिवाजीको कुछ भी हानि न पहुँचायगा। साथ ही शिवाजीको ओरसे पन्ताजीने भी मान लिया कि उस समय अफ्जूलके साथ किसी प्रकारका विश्वासघात न किया जावेगा। लेकिन शिवाजीके दूतने बहुत बड़ी रिश्वत देकर वहाँपर बीजापुरके सरदारसे यह पता लगा लिया कि खाँने ऐसा बन्दोबश्त किया है कि मेंटके समय वह शिवाजीको क़ैद कर लगा, क्योंकि शिवाजीके समान धूर्त व्यक्तिको लड़ाईमें जीतना मुश्किल है। इन सब बातोंको सुनकर शिवाजी इस बातके लिए तैय्यार हो गये कि जिस प्रकार भी हो अफ्जूलको खतम करके अपनी रक्षा करनी चाहिए।

शिवाजीने अब यह बात ज़िहर कर दी कि खाँके साथ मेंट करके मुलहकी बात ठीक करनेके लिए वे राजी हैं, लेकिन वाई शहर जानेमें वे डरते हैं। पहले खाँ उनके मकानके पास आकर मुलाकात करें और उन्हें विश्वास दिला दें, तो बारमें वे भी खाँके तम्बूमें जाउँगे।

#### भेंट करनेकी जगह अफ़ज़ल और शिवाजीका आना

इस बातपर अफ़्ज़लखाँ राज़ी हो गया। दोनोंकी मुलाक़ातके लिए प्रतापगढ़के किलेक कुछ नीच एक पहाइकी चोटीके ऊपर तम्बू ताना गया। अफ़्ज़लखाँने फ़ौजके साथ वाईसे कूचकर महाबलेक्वरके ऊपरकी समतल भूमिको पार करके 'पार' गाँवमें पहुँचकर छावनी डाली। यह गाँव प्रताप-गढ़के दक्षिणमें एक मीलको दूरीपर पहाइके नीचेकी समतल भूमिपर स्थित है। उसकी फीजने कथना नदीके किनारे गईरी तराईके चारों तरफ डेरा डाला।

मेंट करनेके लिए नियत दिन (१० नवम्बर, सन् १६५९ ई०) को अफ़ज़लखाँ पहले पार गाँवके शिविरसे एक इज़ार बन्दूकची सिपाहियोंको साथ ले पालकीपर सवार हो प्रतापगढ़के पहाइको ऊपर चढ़ने लगा। पन्ताजी गोपीनाथन उससे कहा कि "इतनी बड़ी फ़ौज देलकर शिवाजी डर जायँगे और मेंट करने नहीं आयँगे; इसलिए खाँ और सबोंको पीछे छोड़ केवल दो पहरेदारोंको ही साथ लेकर ऊपर चढ़ें।" वैसा ही किया गया। दो सिपाही,— प्रसिद्ध तलवार चलानेवाला वीर सैयद बन्दा और दोनों तरफके दो बाझण दूत अर्थात् पन्ताजी और कुछगाजी अफ़ज़लखाँके साथ चले।

जिस तम्बूमें दोनोंकी मुलाकृत होना ठीक हुआ था, वहाँ पहुँचकर वहाँकी सजावटो कीमती चीज़ों और बिछोनोंको देखकर अफ़ज़ल बिगङकर बोला— "ऐं! एक मामूली जागीरदारके लड़केकी इतनी धान!" लेकिन पन्ताजीने उसे समझाकर कहा कि ये सब चीजें मेलके चिह्न-स्वरूप बीजापुर राज्यको मेट देनेके लिए लाई गई हैं।

शिवाजीको कुलानेके लिए एक आदमी प्रतापगढ़ भेजा गया। उन्होंने कुर्तेके नीचे लोहेका जालीदार कवच और सिरपर पगड़ीके नीचे लोटो कड़ाहीके सदश इस्पातकी टोपी लिगाकर पहन ली। बाइरसे देखकर कोई नहीं कह सकता या कि उनके शरीरमें कोई हियार लिगा हुआ है, परन्तु उनके बाएँ हाथकी अँगु लियों में सिकड़ीसे वँधा हुआ ' बाघनखा ' नामक एक इस्पातका तेज़ और देहा पंजा मुद्दीमें लिपा था, और दाहिन हाथकी आस्तीनके नीचे ' बिल्लुआ ' नामक पतला लुरा था। उनके साथ दो पहरेवाले थे — जीवमहला नामका

इजाम (तलवारका खिलाड़ी) और शम्भूजी कावजी। ये दोनों बड़े बहातुर, हाथकी सफाई दिखानेमें तेज और बलवान् पुरुष थे। इन दोनोंके हाथोंमें दो तलवारें थीं। प्रतागगढ-किलेस उतरते समय शिवाजीने माताके चरणोंमें प्रणाम कर विदा चाही। सफेद कपड़े पहने हुए देवीकी प्रतिमूर्ति-सी जीजाबाईने आशीर्वाद दिया—'' तेरी जय हो '' और शिवाजीके साथियोंको स्वास तौरपर ताकीद की '' मेरे लड़केकी रक्षा करना।'' उन लोगोंने उत्साहके साथ प्रतिज्ञा की कि व बैसा ही करेंगे।

#### अफ़ज़लके साथ मार-काट

प्रतापगढ़ क़िलेकी चोटीसे उतरकर तम्बूकी ओर धीरे थीरे कुछ दूर जानेपर शिवाजी एकाएक खड़े हो गये, और कहला भेजा कि मेंटकी जगहसे सैयद बन्दाको हटा देना होगा। बैसा ही किया गया। आख़िर शिवाजी मुलाकाता वाले शामियानेमें गये। इस कपड़ेके घरमें दोनों दलके चार चार आदमी थे : खुद नेता, दो दो शरीर-रक्षक और एक एक ब्राह्मण दूत। शिवाजी देखनेमें शस्त्रहीन थे, लेकिन अफ़ज़लखाँकी कमरसे तलवार लटक रही थी।

सायी सब नींचे ही खंड़ रहे। शामियानेक बीचमें खंबूतरेके जिप अफ़ज़-लंबा बैटा था। शिवाजी चबूतरेपर चढ़े। खाँने गद्दीसे उटकर कुछ क़दम आगे बद, शिवाजीसे मले लगनेके लिए हाथ बढ़ाये। शिवाजी नाटे और दुबले थे, वे लम्बे-चौंड़े शरीरवाले अफ़ज़लके कन्धे ही तक पहुँचते थे। इस-लिए खाँके दोनों हाथोंने शिवाजीका गला धेर लिया। उसके बाद अफ़ज़लबाँने एकाएक शिवाजीका गला अपने बाएँ हाथसे बड़े ज़ोरसे धर दबाया, और दाहिने हाथसे कमरसे लम्बा सीधा छुग निकालकर शिवाजीकी बाई बग़लमें चोट की, लेकिन छिप जिरह-बख्तरमें लगनेसे बह छुग देहमें घुस न सका। गला दबनसे शिवाजीका दम घुटने-सा लगा, परन्तु पल-भरमें बुद्धिको टिकाने लाकर बायाँ हाथ ज़ोरसे घुमाकर उन्होंने अफ़ज़लखाँके पेटमें 'बाधनखा ' घुसेड़ दिया और उससे खाँको पेटको फ़ाइ डाला, जिससे खाँकी अँतडियाँ बाहर निकल पड़ी। साथ ही दाहिने हाथका 'बिछुभा 'खाँकी बाई बग़लमें भौंक दिया। ज़स्मी अफ़ज़लखाँके देटमें 'वा शिवाजी जल्दीसे अप-जस्मी अफ़ज़लखाँके हाथकी पढ़ने हाथकी पढ़ने आप-जस्मी आफ़ज़लखाँके हाथकी पढ़ने हाथकी जल्दीसे अप-जस्मी अफ़ज़लखाँके हाथकी पढ़ने हाथकी पढ़ने आफ़ज़लखाँकी हाथकी जल्दीसे अप-जस्मी अफ़ज़लखाँके हाथकी पढ़ने हाथकी पढ़ने अप-जस्मी अफ़ज़लखाँके हाथकी पढ़ने हाथकी पढ़नी आफ़ज़लखाँकी हाथकी जल्दीसे अप-जस्मी अफ़ज़लखाँके हाथकी जल्दीसे अप-जस्मी अफ़ज़लखाँकी हाथकी जल्दीसे अप-जस्मी अफ़ज़लखाँकी हाथकी जल्दीसे अप-जस्मी साथकी जल्दीसे अप-जस्मी अफ़ज़लखाँकी हाथकी जल्दीसे अप-जस्मी अफ़ज़लखाँकी जल्दीसे अप-जस्मी साथकी जस्मी अप-जस्मी साथकी जल्दीसे अप-जस्मी साथकी जस्मी साथकी जस्मी साथकी जस्मी साथकी हाथकी साथकी साथ

नेको छुड़ाकर चबूतरेपरसे नीचे कूद पड़े और अपने साथियोंकी ओर दौड़े। ये सब बार्ते एक पलमें ख़तम हो गई।

चोट लगते ही अफ़ज़ललाँ चिल्ला उठा—" मार डाला, मार डाला, मुझे घोला देकर मार डाला!" दोनों ओरके नौकर अपने-अपने मालिककी सहायताके लिए दौंड पड़े । सैयद बन्दाने शिवाजीका सामना किया, अपनी लम्बी सीधी तलवार (पटा) के एक ही बारसे शिवाजीकी पगड़ी काट डाली । शिवाजीकी पगड़ीके नीचेकी लोहेकी टोपीपर भी तलवारकी चोटसे गहरा निशान बन गया, परन्तु सिर बच गया । तब वे भी जीवमहलाके हाथसे एक तलवार लेकर सैयद बन्दाको रोकने लगे । जीवमहला दूसरी तलवार लेकर आगे बहा, और उसने पहले सैयदका दाहना हाथ और पीछे सिर काटकर अलग कर दिया । इसी बीच कहार लोग घायल अफ़ज़लको पालकीमें लिटाकर उसके तम्बूमें ले जानेको खाना हो रहे थे कि शम्भूजी कावजीने आकर कहारोंके पैरोंपर चोट की जिससे वे पालकी छोड़कर भाग गये; तब तो उन्होंने अफ़ज़ल-लाँका सिर काटकर विजयके गर्वके साथ उसे शिवाजीके पास हाजिर कर दिया ।

# अफ़ज़लकी फ़ीज हारी और लूटी गई

अफ़ज़ललां को मारकर शिवाजी अपने दो पहरेदारों के साथ सीघे पहाइ लाँघकर प्रतापगढ़ के किलें में चले गये, और वहाँ पहुँचकर उन्होंने तोप छोड़ी। यह इशारा पहलें ही नियत था। तोपकी आवाज़ सुनते ही नीचे गाँवके पास शाइयों और पहाड़ों में छिपी हुई शिवाजीकी दोनों फीजें निकलकर चारों ओरसे बीजापुरकी फीजपर घावा करने लगीं। अफ़ज़लके अकस्मात् मरनेके समाचारने उसके शिविरके समस्त नौकरों, सिपाहियों और अन्य आदिमियोंको एक साथ घबराहटमें डाल दिया। उन लोगोंका न कोई नेता था, न रास्ता ही जाना हुआ था और चारों ओर अनेक शतु घेरे हुए थे। मागनेका रास्ता बन्द देखकर वे मज़बूरन लड़ने लोग, परन्तु उस दिन मराठे विजयके उह्नासमें पागल हो रहे थे; दो नामी सेनापित उनके अफ़सर थे और लड़ाईकी भूमिसे वे मली माँति परिचित थे। अतः वे लोग घड़ांके शतुओंको मार मार कर आगे बढ़ने लगे। तीन घण्टेमें सबका काम तमाम हो गया। बीजापुरके तीन हज़ार योद्धा मारें गये। मावले लोगोंके सामने जो भी कोई पड़ा उसके ऊपर वे तलबारसे आरे।

करने लगे; भागते हुए हाथियोंकी पूँछें काट डालीं, दाँत तो इ डाले और पैर वायल कर दिय, तथा ऊँटोंको काट-काटकर ज़मीनपर गिरा दिया। बीजापुरके जिन योदाओंने हार मानकर दाँतों में तिनका दबाकर माफी माँगी, उन लोगोंको प्राण-दान दिया गया। इस लड़ाईमें लूट-पाटसे शिवाजीको बहुत लाम हुआ। अफ़ज़ळलाँकी सब तोपें, गोला-बारूद, तम्बू, कपड़े-लत्ते, विछोने, धन-दौलत और माल-असबाबसे लदे हुए बहुतसे पशु उनके हाथ आये। इसमें पेंसठ हाथी, चार हज़ार घोड़े, बारह ऊँट, कपड़ेकी दो हज़ार गाँठें और नकद एवं गहने मिलांकर दस लाल कपये थे। कैदियों में एक बड़े ओहदेका सरदार, अफ़ज़लके दो लड़के और दो मददगार मराठे ज़मींदार थे। जो स्त्री, बचे, बाम्हण और लेमेके नौकर पकड़े गये, उन सबको शिवाजीने उसी वक्त छोड़ दिया; परन्तु अफज़लकी स्त्रियाँ और उसका बड़ा लड़का फ़ज़ललाँ कथना नदी पार हो खण्डाजी खोपड़े और उनकी मावली फ़ौजकी सहायतासे एक निरापद स्थानको भाग गये।

शिवाजीने अपनी विजयी सेनाको एकत्र कर उसका निरीक्षण कर कैदियोंको छोइ दिया, और जब वे अपने अपने घर जाने छो तब उन्हें अन्न, वल्र और घन भी दिया। जिन मराठे सैनिकोंने लड़ाईमें प्राण दिये ये उनकी विधवाओं को पेन्हानें दी गई और जवान पुत्रोंको उनके पिताओंकी नौकरियाँ मिलीं। घायल सिपाहियोंके घावोंकी अवस्था देखकर उन्हें एक सौसे लेकर आठ सो रुपये तक इनाममें मिले। बड़े फ़ौजी अफ़सरोंको हाथी, घोड़े, पोशाक और जवाइरात इनाममें दिये गये।

मराठों की यह पहली विजय इसी जगह खतम नहीं हुई। विजयी शिवाजीने दक्षिण की ओर बढ़कर कोल्हापुर ज़िलेपर घावा किया और पनहाला किला (२८ वीं नवम्बर) को दख़लकर रुस्तम-ए-ज़माँकी मातहतीकी बीजापुरकी एक और फ़ौजको भी (२८ वीं दिसम्बर) हराया। उसके बाद जनवरी महीने भें दिखण कोंकणके रत्नागिरि ज़िलेमें घुसकर बहुतसे बन्दरों और गाँवों को लूटा।

# अफ़ज़लखाँकी मृत्युके बारेमें गीत और कथाएँ

अफ़ज़लखाँकी इस भयंकर दुर्घटनासे देश-भरमें आलोचना और कथाकी सिंष्ट हुई। 'अज्ञानदास' उपनामवाले कविने मराठी भाषामें इस घटनाके बारेमें एक बहुत ओजपूर्ण गीत (बेलेड) बनाया है, जो आज भी लोगोंको बहुत प्यारा है। ओंधके राजा बाला साइब पन्त-प्रतिनिधिने हालमें ही इस घटनाको लेकर एक 'गीतिका'लिखी है। परन्तु यह 'बेलेड 'ऐतिहासिक सत्यके अनुसार नहीं है। खाली मज़ेदार किंवदन्ती और ऐसी कैल्पनाओंसे भरा है, मानो महाभारतका एक द्वन्द्व-युद्ध हो।

मराठा देशमें यह कथा प्रचलित है कि जिस समय अफ़ज़ल बीजापुरसे शिवाजीके विरुद्ध खाना हुआ, उस समय अनेक अग्रुभ घटनाएँ हुई थीं-उसकी झण्डी टूट गई थो, बढ़ा हाथी आगे बढ़ना नहीं चाहता था, इत्यादि । और उसने मरना निश्चय जानकर खाना होनेसे पहले ही अपनी तिरसठ और-तोंको मार डाला: उन्हें एक ही चब्रतरेके नीच बराबर फासलेपर कब्रने दफनाकर अपने मनका सन्देह मिटा लिया था। बीजापुर शहरसे कुछ मील बाहर अफुज्ल-परा नामके गाँवमें खाँका मकान और उसके नौकर-चाकरोंकी बस्ती थी। वह जगह आजकल जन-हीन समझान-सी पड़ी है। वहाँ केवल टूटी दीवारें, खाइयाँ, जंगल और दूर-दूरपर किसानोंके खेत दिखाई पहते हैं । उसके मरनेके केवल चौदह वर्ष बाद फ्रेंच यात्री आंब करेने इस स्थानपर जाकर देखा था कि कारीगर लोग अफजडखाँकी समाधिक पत्थर खोदते थे. और एक पत्थरके ऊपर खदा था कि खाँने अपने महलकी दो सी औरतोंका गला काटकर फेंक दिया था। मैं सन् १९१६ ई० के अक्टबर महीनेमें वहाँ गया था। वहाँ मैंने तिरसठ कर्जे देखीं जो एक ही समय और एक ही ढाँचेकी बनी हुई मालूम होती थीं। अब भी उस जगहके किसान इस इत्याकांडका लम्बा-चौड़ा किस्सा कहते हैं, और इस घटनाके भिन्न भिन्न स्थान भी दिखाते हैं।

# चौथा अध्याय

# शिवाजीका दक्षिण-महाराष्ट्रमें प्रवेश

अफज़लखाँके मरने (१० नवम्बर सन् १६५९) और उसकी फ़ैजिके नष्ट होनेके बाद शिवाजी दक्षिणमें कोल्हापुर जिलेमें जाकर देश लूटने लगे। २८ वीं नवम्बरको उन्होंने पनहाला नामक एक बढ़े पहाड़ी किलेको ले लिया। उन्हें रोकनेके लिए उस जगहका हाकिम रुस्तम-ए-जुमाँ बीजापुर-राज्यके हुक्मसे आगे बढ़ा; अफुज्रुका लड़का फुज्रुल खाँ भी अपने बापकी मृत्युका बदला लेनेके लिए फौजके साथ रुस्तमसे जा भिला, लेकिन रस्तमको मालुम या कि बीजापुरकी बड़ी बेगम शहबा गुप्तरूपमे उसे तबाह करनेमें लगी हैं। ऐसी हालतमें अपनेको बचानेके लिए उसके पास एकमात्र उपाय था शिवाजीके साथ दोस्ती बनाये रखना । खासकर शिवाजीके वंशके साथ उसकी दो पश्तसे दोस्ती थी; इसलिए शिवाजीके साथ पडुयन्त्र कर केवल लोगोंको दिखानेके लिए बस्तमने उनके विबद्ध फ़ौज बढ़ाई थी। कोल्हापुर शहरसे कुछ दूर दोनों दलौंकी मुठभेड़ हुई । रुस्तम दीला पड़ गया और पीछे रह गया । इसपर गुरसंसे बिगडकर फज़ललॉन लड़ाईकी सब जिम्भेवारी अपने हायमें ले ली, और बड़े जोरसे मराठोंके ऊपर ( २९ दिसम्बरको ) चढाई की । उसके बहुतसे सिपाइी लड़ाईमें मारे गये, दो हजार घोड़े और बारह हाथी पकड़े गये। फजलखाँ हार गया और बीजापुर लौट गया। इस्तम पीछे इटकर दक्षिण-कानहेमें अपनी जागीरमें जाकर चुपचाप बैठ रहा।

इसी मौकेपर मराठा लोग सहादि पार कर पच्छिमकी ओर रत्नागिरि जिलेमें घुसे, और बेरोक-टोक दक्षिणी क्रोंकणके शहरों और बन्दरोंको लूटने लगे । उन लोगोंका एक दूसरा दल पूरवकी और बढ़कर बीजापुर शहरके आस-पास तक जा पहुँचा । तब आदिलशाहको होश हुआ । वे शिवाजीको दबानेके लिए बड़ी कोशिश करने लगे । सिदी जौहर नामक एक हबशी उमरावको ' सलावत खाँ ' की पदवी देकर फ़ज़लखाँ के साथ पनहाला-किला छीन लेने के लिए भेजा । जौहरने पन्द्रह हज़ार फ़ौजके साथ आकर कोल्हापुर शहरमें अड्डा जमाया और शिवाजीको पनहालामें (२ मार्च सन् १६६० ई० को) घेर लिया, लेकिन उसके मनमें कुछ और ही बात थी। मालिकके काममें मन न लगाकर वह अपने लिए स्वाधीन राज्य स्थापित करनेके फेरमें पड़ गया। बुद्धिमान् मराठा-नरेशने वादमें मदद करनेका लोभ दिखाकर जौहरको अपने हायमें कर लिया। लोगोंको झूट-मूट दिखानेके बहाने वह छः महीने तक धीरेधीर इस किलेपर घेरा डालनेका काम चलाता रहा, परन्तु फ़ज़लखाँ भूल जानेवाला आदमी न था। वह बापका बदला लेनेके लिए अपनो फ़ौज ले मराठोंक ऊपर लगातार चढ़ाई करने लगा। पनहालेक नज़दीक ही पवनगढ़का किला है। नज़दीकके एक पहाड़की चोटीपर तोप लगाकर फ़ज़लखाँ पवनगढ़के ऊरर गोलोंकी वर्ष करने लगा।

पवनगड़को बचाना मुक्तिल हो गया, और इसके एक बार बीजापुरियों के हाथ पड़ जानेपर पनहालेका पतन भी निश्चित था। शिवाजीने देखा कि मामला टेट्रा है। वे चारों ओरसे जकड़ गये, भागनेके रास्ते बन्द हो गये। तेरहवीं जुलाई आषाड़ बदी पड़वाकी रातको पनहालेमें कुछ सिपाहियों को रखकर बाक़ी लोगों के साथ वे चुपचाप क़िलेसे उत्तरे और पवनगढ़के सामने पड़ी हुई बीजा-पुरकी छावनीपर चढ़ाई कर दी। उसी गोलमालके मौकेपर विशालगढ़ किलेकी तरफ भागनेका भी बन्दोबस्त किया।

#### पनहालेसे शिवाजीका भागना

परन्तु विशालगढ़ था सताईस मीलकी दूरीपर, और रास्ता भी या विकट,— ऊँचा-नीचा, पथरीला और संकीण । दूसरे दिन सूर्योदयके समय उन्होंने देखा कि वहाँ पहुँचनेमें तब भी आठ मील बाकी हैं । इघर रातहीको शिवाजीके भागनेकी खबर और उनके रास्तेका ठीक पता लगाकर फ्ज़लखाँ मशालें जला-कर उनके पीछे पीछे रवाना हो गया । इस समय दिनके उजालेमें शतुकी सेना मराठोंको निश्चय ही पीसकर पार डालती ।

इस महान् संकटमें बाजीप्रभु नामके कायस्य जातिके एक मावले जमींदारने अपनी जान जोखिममें डालकर शिवाजीकी रक्षा की । गुजुपुरके नुवादीका रास्ता बहुत पतला है, और उसके दोनों तरफ ऊँचे ऊँचे पहाड़ खड़े हैं। बाजीप्रभुने कहा, "महाराज, इम आधी फ़ौज ले इस जगह मुँह फेर खड़े होकर दुश्मनकी फ़ौजको रोक रखेंगे, तब तक आप बाकी सिपाहियोंके साथ विशालगढ़को जल्दी खाना हो जाइए। वहाँ सही-सलामत पहुँचनेपर हमें लोपकी आवाज़ से खबर दीजिएगा।"

गजपुरकी घाटी मराठों के इतिहासकी थमोंपैली है। संबरेसे लेकर पाँच घंटे तक बार बार बीज।पुरकी मजबूत फ़ौज बाढ़की तरह आकर उस सकरी पहाड़ी घाटीमें घुसनेकी कोशिश करती थी, परन्तु मुट्टी-भर मराठे जी-जानसे लड़कर उसको हटा देते थे। सात से। मराठे सिपाही वहाँ काम आये। बाजीप्रभु भी घायल होकर रणभूमिमें खेत रहे, मगर फिर भी लड़ाई न थमी। दोपहरके बाद आठ मीलकी दूरीस तोपकी आवाज सुनाई दी। शिवाजीको विशालगढ़में आश्रय मिल गया। बाजीप्रभुने जान देकर अपना प्रण पूरा किया। तब बीजापुरी सेनाके कर्नाटकी बन्दूकचियोंने गोलियोंकी वर्षा करके इस घाटीपर कब्ज़ा कर लिया; बाकी बचे हुए मावले बाजीप्रभुकी लाश उठाकर पहाड़ोंमें भाग गथे।

सुलतान आदिलशाह जौहरके विश्वासघातको समझकर दोनों विद्रोहियोंको दबानेके लिए स्वयं राजधानीने पनहालेकी ओर बढ़े। जौहरने देखा कि अब तो बहानेवाज़ीने काम न चलेगा, तब उसने २२ वीं सितम्बरको मराठोंके हाथसे पनहालाका किला छीनकर सुलतानके अधीन कर दिया।

# शायस्ताखाँका पूना और चाकन जीतना

जिस समय शिवाजीके राज्येक दक्षिणकी ओर उनकी ऐसी हार और हानि हो रही थी, ठीक उसी समय उनकी उत्तरी सीमापर एक और बड़ी भारी भापत्ति आ खड़ी हुई। पन्द्रहवीं अगस्त सन् १६६० ई० को मुग्लोंने उनके हाथसे चाकनका मशहूर किला छीन लिया।

सन् १६५९ ईस्वीके अन्तमें और गज़ेबका सिंहासन निष्कंटक हो गया। उसे अब भाइयों के विरोधका कोई डर न रहा, क्यों कि सभी जगह उसकी ही जय हुई थी। अब उसे दक्षिणकी ओर नज़र डालनेका मौका मिला। उसने अपने मामा शायस्तालाँको दक्षिणका सुवेदार बनाकर शिवाजीके बिरुद्ध भेजा। शायस्तालाँ जैता बुद्धिमान् था, वैसा ही वीर भी था। नेतृत्व और देशशासनमें वह एक-सा दक्ष था। उसे बहुत-सी लड़ाइयोंका अनुभव था। धन,
मान और प्रभावमें मीर जुमलाको छोड़कर दूसरा कोई अमीर उसकी बराबरीका
न था। उसने बडी चालाकीसे अहमदनगरसे (२५ फरवरी सन् १६६० ई० को)
कूच किया, और पूना ज़िलेक पूर्व तथा दक्षिणकी ओर घूमता हुआ, अपने
सामनेसे मराठोंको बराबर भगाता और अपने पीछेके रास्तेको निरापद रखनेके
लिए जगह जगह थाने स्थापित करता हुआ अन्तेम वह पूना जा पहुँचा।
यह कहा जा सकता है कि रास्तेमें उसका एक सिपाही भी नहीं मरा। मराठे
मारे डरेक स्वयं ही पीछे हट गये, और यदि लड़े भी तो ऐसी बुद्धिमानीसे
संचालित और और सुसंगठित फीजके सामने वे टिक न सके।

पूनांसे अठारह मील उत्तरमें चाकन किला हैं। इसपर कब्जा कर लेनेसे मुगल-प्रदेशसे दक्षिणके रास्ते पूनांम रसद लाना सम्भव था। शायस्तालाँने २१ जूनको चाकनके बाहर पहुँचकर किलेको घर लिया। किलेके मालिक फिरंगजी नरसाला जी जानसे लके, लेकिन मुगल फौज उस दिन अजेय थी। वह पानी-कीचड़को कुछ न समझकर किलेके चारों ओर खाई खोदकर मीरचा बाँघने लगी। उसने (चौदहवीं अगस्तको) ज़मीनके नीचे नीचे किलेकी दीवारकी सतह तक सुरंग खोदकर, उसमें बारूद भरकर आग लगा दी। बड़े जोरके घड़ाकेके साथ चाकन-किलेके उत्तर-पूर्व कोनेका बुर्ज फटकर उड़ गया। उसी मौकेपर मुगल-सेना किलेको दीवालपर चढ़ गई, और दो दिनकी मार-काटके बाद पूरे किलेपर अस्तियार जमा लिया। शायस्ताखाँ खुद बहादुर था, इसीसे वह बहादुरकी कृदर करना जानता था। वह फिरंगजीके गुणोंपर मुग्ब होकर उसे बादशाहकी भौजमें एक बड़ी नौकरी देने लगा, परन्त स्वामिम् मराठाने नमकहराम होना अस्वीकार कर दिया। तब इज्ज़तके साथ फौजसिंद शिवाजीके पास लीट जानेकी उसे इजाजत दे दी गई।

### दक्षिण कोंकणमें शिवाजीका राज्य फैलाना

करीब दो महीने तक लगातार भेइनतके बाद चाकनपर दख़ल जमानेमें मुग़लोंके २६८ विपाही मरे और छः सा आदमी घावल हुए, इसीलिए उसके बाद वे मराठां के अन्य किलोंपर चढ़ाई करने हे बाज आये । शायस्तालाँ सीघ हो पूना लौट गया और वहाँ जाकर उसने अपना डेरा डाल दिया ।

सन् १६६१ ई० के शुरूमें उसने उत्तर कोंकण जीतनेके लिए एक दल सेना भेजी । इस सेनाका नायक चार इज़ारी मनसबदार कारेतलबखाँ उजबक जब उम्बरिखण्ड नामक स्थानम एक मार्गहीन पहाड़ी जंगलके बीचोंबीच तोर्पे, बन्दूक और रसद आदि लेकर कष्टमें फैंसा या, तब शिवाजीने जल्दीसे छिये रास्तेसे आकर उसे घेर लिया और पानी लानेवाले रास्तेको रोक दिया । खाँने तब शिविर और सब सम्पत्ति शिवाजीको समर्पण की और प्राणोंकी भिक्षा लेकर ३ फरवरी सन् १६६१ ई० को लौट आया ।

पनहाला और चाकनके छीने जानेसे जो कुछ नुकसान हुआ था, उसको पूरा करनेके लिए विजयी शिवाजी दक्षिण कोंकणमें घुसे । सेनापित नेताजी पालकरके अधीन मराठोंका एक दल मुगलोंके विरुद्ध उत्तरकी तरफ तैनात था । दूसरा दल लेकर शिवाजीने खुद बीजापुरके अधीन दक्षिण कोंकण (वर्तमान रत्नागिरी ज़िले) पर अधिकार कर खिया। वहाँ केवल छोटे-छोटे राज्य थे; कोई ऐसा बलवान् प्रतापी राजा नहीं था जो शिवाजीकी गतिको रोक देता । शिवाजी इतनी तेज़ीस आगे बढ़े कि उस जगहके बहुतसे राजा और जमींद्रारोंको अपनी जान बचाने तकका अवसर न मिला, वे जल्दीमें सब छोड़-छाड़कर जान लेकर भागे और कर देना स्वीकार कर उनके अधीन हो गये ।

इस प्रकार जंजीरासे खारेपटन तक पश्चिम समुद्रके किनारेका सब प्रदेश उनके हाथ आ गया। सब जगह उनकी तरफसे छूट-पाट या चौथ बसूल होने लगी। इस प्रदेशमें बहुतसे तीर्थ भी हैं जिनमें परशुराम-क्षेत्र बहुत प्रसिद्ध है और भारतके भिन्न भिन्न प्रदेशोंसे याशीगण इस स्थानपर तीर्थयात्राके लिए आते हैं। यहाँ ब्राह्मण-पिलत ही अधिक बसते हैं। शिवाजीकी फ़ीजकी सरपट चाल, उसके बल, छूट-पाट और उत्पीडनके समाचारोंसे ब्राह्मणोंके कुटुम्ब, गरीब गृहस्थ और सब प्रजागण देश छोड़ छोड़ कर भागने लगे। खेती-बारी, व्यापार आदि प्रायः बन्द-सा हो गया। शिवाजीने तीर्थोंमें जाकर बहुत पूजा की। ब्राह्मणोंक दान दिया और प्रजाको दम-दिलासा देकर उन्हें अपने अपने घर लौटकर काम काजमें लगाया। इस नये गृज काजमें सहायता मिलनेकी आशासे शिवाजीने

श्रैगारपुरपर अधिकार करके वहाँके चलते-पुर्ज और बुद्धिमान् भूतपूर्व मंत्री पिलाजी शिकको मन्त्रीका पद ( यथार्थमें वही वहाँका कर्ता-धर्ता था ), धन और अख्तियार देकर अपने पक्षमें कर लिया, यहाँ तक कि उसके साथ विवाह-सम्बन्ध भी जोड़ लिया । इस प्रकार पलीवन और शृंगारपुरका राज्य तथा दाभोल, संगमश्वर, राजापुर इत्यदिके बड़े चेंद्र शहर और बन्दर स्थायी रूपसे शिवाजिक हाथ लग गये। इस प्रदेशके कई अन्य शहरोंसे भी चौथ वस्ल की जाने लगी;

लेकिन मई महीनेमें मुग्लोंने उत्तर-कोंकणमें कल्याण शहर (राजधानी) पर अधिकार कर लिया और वह नौ वर्ष तक उनके कड़ ज़में रहा। इसके बाद क्रीव दो वर्ष तक (मई सन् १६६१ ई० से मार्च सन् १६६३ ई० तक) मुग्ल-मराटा युद्ध धीरे धीरे चलता रहा, किसी पक्षकी तिशेष रूपसे जीत या हार नहीं हुई। यद्यापि फुर्तीले मराठे धुइसवार बीच-बीचमें मुग्ल-राज्यपर छापा मारकर लूट-पाट किया करते थे, परन्तु साधारण तीरसे देखा जाय तो मुग्ल अपना कड़जा कृायम रखने और कभी कभी उल्टे मराठा गाँवोंके जपर धाना बोलेनेंम समर्थ हुए।

#### रातको शायस्ताखाँपर धावा

इसके बाद है। शिवाजीने एक ऐसा काण्ड कर डाला जिससे मुग्ल राज्य-दर-बारमें खल्डबली मच गई, और सारे भारतमें शिवाजीकी जादूगरीकी प्रसिद्धि और दैवी-चमत्कारका भय फैल गया। वे अगणित मुग्ल-सेनासे बिरे हुए शायस्तालांके तम्बूमें रातको गये और मार-काटकर सही-सलामत ५ अप्रेल १६६३ ई० को वापस लीट आये।

चाकनका किला जीतनेके बाद शायस्ता खाँ पूना लीट आया। वह वहाँ शिवाजीके बचपनके निवास-स्थान 'लाल-महल ' में टहरा। उसके चारों ओर तम्बू कनातें खड़ी करके खियों और नौकर-चाकरोंको रहनेके लिए जगह बनाई गईं। पहरेदारोंके रहनेका स्थान उसके पास ही था। फ़ौजके सामन्तोंने पूना नगरमें इधर-उधर आश्रय ले लिया। कुछ दूर दक्षिण, सिंहगढ़के रास्तेके किनारेपर शायस्तालाँके बड़े अफ़सर महाराजा जसवस्तिसिंह दस हज़ार फ़ौजके साथ डेरा डाले पड़े थे। ऐसे मुरक्षित और सदा तैयार रहनेवाल बैरीका गढ़ तो इनेके लिए अरयन्त सहस, बुद्धि और तेजकी ज़रूरत है। शिवाजीमें ये सब गुण पूर्ण मात्रामें में।जूद थे, यह बात उनके पक्के बन्दोबस्तेस अच्छी तरह प्रकट होती है। उन्होंने एक हज़ार बहातुर सिपाहियोंको अपने साथ लिया. और सिपाहियोंको सेन।पितके अधीन एक एक हज़ार मात्रलोंकी पैदल-सेना और घुड़सवारोंके दो एक बनाकर मुग़ल-शिविरकी दाहिनी और बाई ओर आध आध कोसकी दूरीपर छिपा दिया।

इस प्रकार बन्दोबस्त करके शिवाजी सिंहगढ़ से बाहर हो शामको पूनाके नज़दीक पहुँचे। अपने दलके छः सौ सिपाहियोंको बाहर छोड़कर तथा पेशवा मोरोपन्त और सेनापित नेताजीको दो तरफ तैनात कर बाकी चार सौ वीरोंके साथ वे मुग्लोंके खेमोंक बीचमें युस गये। मुसलमान पहरेवालोंने पूछा, " तुम लोग कौन हो ?" शिवाजीने उत्तर दिया, " हम लोग बादशाहकी दक्षिणी फ़ौजके आदमी हैं, अपने स्थानोंमें टहरनेके लिए जाते हैं।" पहरेदार यह सुनकर चुप हो गये। उसके बाद पूनाके एक कोनेमें कई घंटे चुर-चाप बिताकर शिवाजी गतको शायस्तालाँके रहनेके मकानके पास आ खड़े हुए। बचपनहीसे वहाँकी अंगुल अंगुल मूमि उनकी जानी हुई थी।

उन दिनों रमज़ानका महीना था। इस महीनों मुसलमान दिनों भूले रहकर रातको खाते हैं। दिन-भर भूखे रहनेके बाद शामको ही खूब लाकर नवाबके मकानमे सब लोग गहरी नींद सो रहे थे। केवल दो-वार बवार्चियोंने रातसे ही उठकर, — सूर्योंदयके पहले खानेकी चीज़ें पकानी शुरू कर दी थीं। इसके पूर्व कि वे लोग कुछ हला-गुला मचा सके, मराठोंने पहुँचते ही उन्हें मारकर शान्त कर दिया। यह रसोईधर बाहरकी ओर था और इसीसे लगा हुआ अन्दर महलके नौकरोंके रहनेका स्थान था, बीचमें केवल एक दीवार खड़ी थी। पहले इस दीवारमें एक छोटा-सा दरवाज़ा था, शायस्ता खॉन उस दरवाज़ेको हैंटोंसे चुनवाकर बन्द करा दिया था। शिवाजीके साथी साबलसे दरवाज़ेकी हैंटों चुनवाकर बन्द करा दिया था। शिवाजीके साथी साबलसे दरवाज़ेकी हैंटों चुनवाकर बन्द करा दिया था। शिवाजीके साथी साबलसे दरवाज़ेकी हैंटों निकालने लगे। उसी आवाज़ेसे उस तरफके बानी अन्दरमहलके नौकर जाग उठ और खाँको खबर दी कि शायद चोर सेंघ काट रहे हैं। इस मामूली-सी बातपर नींदमें विन्न पड़नेके कारण खाँने गुस्सेमें आकर उन लोगोंको भगा दिया। के

ईंट इटाइर धीरे-धीरे दीवारमें आदमीके घुसनेके लायक छेद कर दिया गया। सबसे पहले स्वयं शिवाजी अपने रक्षक चिमनाजी बापूजीको साथ लेकर अन्दर-महलमें घुस पड़े। उनके पीछे पीछे उनकी दो सो फ़ैज घुसी। बाकी दो सो वीर सैनिक बाबाजी बापूजीके अधीन छेदके बाहर खहे रहे। तलवारों और छुरोंसे कनात काटकर रास्ता बनाया और दलबलके साथ शिवाजी तम्बूके बाद तम्बू पार करके अन्तमें शायस्ताखांके सोनेकी जगहपर जा पहुँचे। उन लोगोंकी देखकर भीतरकी औरतोंने मारे डरके खाँको जगाया। हिकन खाँके तलवार पकड़नेक पहले ही शिवाजो उसके ऊपर टूट पड़े और एक ही चोटमें उसके हाथकी अँगुलियाँ काट डालीं। इस समय महलकी एक होशियार दासीने बुद्धिमानी करक वहाँका दिआ बुझा दिया; इससे दो मराठे अन्धेरेमें रास्ता न पाकर पानीके छोटेसे होज़ में गिर पड़े। इसी बीच दासियोंने खाँको एक सुरक्षित जगहमें पहुँचाया, लेकिन महलमें शिवाजीके आदमी भरसक मार काट करने लगे। छः दासियाँ मारी गई और आट आदमी घायल हुए।

इधर शिवाजीके और दो सो साथियोंने बाहरके पहरेतालोंके मकानों में घुसकर सोते अथवा ऊँघते हुए पहरेदारोंको मार डाला, और दिल्लगी करने लगे कि मालूप होता है, तुम सब इसी तरह सोए सोए पहरा देते हो ! उसके बाद वे नौबतखाने में घुसकर बोले, " खाँ साहबका हुकम है कि खूब ज़ोरसे नौबत बजाओ ।" किर क्या था, नगाइा, तुरही, भेरी और करतालकी आवाज़ के साथ मराठोंकी चिल्ल इटने मिलकर एक विचित्र ताण्डव ग्रुरू कर दिया ! भीतरसे करुण-क्रव्दन और मराठोंकी हुंकार सुनकर मुग्लोंकी फ़ौजने समझ लिया कि उनके सेनापतिको शत्रुने घेर लिया है । बस तुरत ही चारों ओरसे 'चलो चलो का शब्द उठने लगा।

शायस्तालांका पुत्र अबुल फतइ सबसे पहले पिताको बचानेके लिए दौड़ा, लेकिन वह अकेला क्या कर सकता था ! वह भी शत्रुके हाथसे मारा गया । एक मुगल अफसरका डेरा महलकी बगलों ही था। मराठे भीतरका दरवाज़ा बन्द देखकर, रहसीके बल भीकरके आँगनमें कृद पड़े और फौरन ही भीतरवालोंको भी खतम कर दिया। इस प्रकार शायस्ता खाँका एक पुत्र, छः बाँदिया

और चालीस पहरेदार मारे गये और वह स्वयं, उसके दो लड़के और आठ धाँदियाँ घायल हुए। मराठोंकी तरफ केवल छः आदमी मारे गये और चालीस जलमी हुए।

यह सब कांड बहुत थोड़े ही समयमें हो गया। इधर शिवाजीने देखा कि शतु जब जीता ही भाग निकला, तब देर करना ठीक नहीं है। वे अपने अनुचरोंको इकट्टा कर शिविरसे तुरत बाहर आ गये, और महाराजा जसवन्तिसहेंक तम्बूकी बगलसे सीधे दक्षिणकी ओर सिंहगढ़को चल दिये। मुगल उनको पकड़नेके लिए ॲंधेरेमें सारे शिविरमें इधर उधर व्यर्थ ही हुँ हुने लगे। उन लोगोंने सचमुच यह समझ लिया था कि मराठे कमसे कम दस-बीस हज़ार होंगे!

# शायस्ताखाँका दुःख और सजा

सन् १६६३ ई० की ५ वीं अप्रेलको यह घटना घटी। दूसरे दिन सबेरे सब मुगल अफसर शोकमें सहानुभूति प्रकट करनेके लिए सेनापतिके दरबारमें हाज़िर हुए। इनमें जसवन्तसिंह भी थे। उनके अधीन दस हज़ार फ़ीज थी और उनकी छावनी शिवाजीके रास्तेके ऊपर थी, तो भी उन्होंने बैरीके आने-जानमें किसी तरहकी बाधान दी और पीछे भी न हटे। उनकी कपट-पूर्ण दु:खकी बात सुनकर शायस्ता खाँने कहा—'' जी हाँ, देखता हूँ कि आप अभी तक ज़िन्दा ही हैं! कल रातको जब दुश्मन हमको धेरे हुए थे, तब हमने यह समझा था कि आप उनको रोकने गये होंगे और वहीं आप काम आये, तभी तो वे हमारे पास तक पहँच सके!''

नतीजा यह हुआ कि देशमें सब जगह लोग यह कहने लगे कि शिवाजीने जसवन्ति सिंहसे मिलकर यह काम किया है। अँग्रेज व्यापारियोंने भी बदनामीभरी यह बात लिखी है, परन्तु शिवाजी अपने अनुचरोंसे कहते थे कि " इमने जसवन्तके कहनेसे यह बात नहीं की, बल्कि इमारे परमेश्वरने यह बात हमसे करवाई है।"

महाराष्ट्रमें रहना बिल्कुल सुरक्षित न देखकर तथा लजा और खेदके कारण शायस्ताखाँ औरंगाबाद चंग आया। उसकी असावधानी और अक्रमण्यताके हो कारण यह घटना घटो, यह विचार कर बादशाहने मामा शायस्ताखाँकी बदली बंगालमें कर दी, क्योंकि उस समय बंगालका नाम या 'रोटी-पूर्ण नरक।' बंगाल जाते समय रास्तेमें बादशाहसे मुलाकात तक करनेकी शायस्ताखाँको मुमानियत कर दो गई। सन् १६६४ ई० की जनवरीके शुरू में शाहज़ादा मुअज्जम (शाह आलम) दक्षिणका स्वेदार होकर वहाँकी राजधानी औरंगाबाद पहुँचा, और शायस्ताखाँ बंगालकी तरफ चल दिया। इस तबदोलीके मौकेपर शिवाजीन बिना रोक-टोक स्रतका बन्दर (६ से १० जनवरी तक) मनमाने तौरपर दृशा।

#### सूरतका बन्दरगाह

भारतके पश्चिमी समुद्र-तटसे बारह मीलकी दूरीपर तासी नदीके किनारे सूरत शहर वहा है। बहुत दिन पहले यहाँ बड़े बड़े जहाज आया जाया करते ये, परन्तु अब नदी इस शहरसे छः सात कीस पश्चिमकी ओर हट गई हैं, इसीस आजकल समुद्रमें आने-जानेवाले सब जहाज उस मुँहके पास, सुशहली (Swally Hole) नामक स्थानमें लंगर डालकर रहते हैं, तथा छोटे छोटे जहाज और किश्तियाँ नदीसे सूरत आती-जाती हैं। परन्तु उस समय यह मुग़ल-भारतका सर्वप्रधान बन्दर या। ब्यापारके महसूलकी आमदनी और धन-दौलतमें केवल दिल्लीको छोड़कर और कोई शहर इसके मुक़ाबिलेका नहीं या। पुराने हिन्दुओं के ज़मानेमें इसके कुछ उत्तरम नर्भदाक मुझानेके पास मरक्ष्म (वर्तमान मरोंच, पुराना भीक नाम बारगजा) अछ बन्दरके नामसे प्रसिद्ध या, परन्तु अब उसका जमाना बीत चुका था। इसके लिवा स्रतसे ही मक्का मदीना जानेवाले इज-या।त्रियोंको लेकर जहाज़ छूटते थे, इसीलिए इसका नाम या 'इसलामके पुण्य-तीर्थका द्वार '। भारतके मुसलमान अरब देशकी तीर्थयात्राके लिए यहींसे जाते थे।

सूरतके दो हिस्से थे; एक किला, दूसरा शहर । किला छोटा और सुरक्षित था, लेकिन शहर चार वर्गमीलमें फैला हुआ धन-जनसे पूर्ण था। जन-संख्या दो लाख थी। व्यापारकी चीज़ोंके महसूलसे राज-कोषमें बारह लाख रुपये वार्षिककी आमदनी थी, और यो आमदनीकी चीज़ोंका दाम करीब पाँच करोड़ होता था। उस समय शहरके चारों ओर वार्षका अभाव था। केवल

जगह-जगहपर बाहरसे आनेवाले रास्तोंके नाकोंपर मामूली ढंगके फाटक लोग थे और कहीं कहीं छोटी दोवारें भी थीं, पर ये सहज ही पार की जा सकती थीं।

सूरत शहरके समान धन-दौलत भारतके और किसी स्थानमें मिलना कठिन या। इस शहरके एक बहरजी बोहरेकी हैं सियत अस्सी लाख रुपयेकी थो। उसके बाद हाजो सैयद, सईदबेग तथा अन्यान्य बनियोंकी तो बात ही नहीं थी। यह सब होते हुए भी शहरकी रक्षाका कुछ भी बन्दोबस्त नहीं था। शहरके फीजदार राजदरबारसे पाँच सौ सिपाहियोंकी तनख़्वाह अवश्य पाते थे, लेकिन एक भी सिपाही नहीं रखते थे,—सारे रुपये अपने एश-आराममें खर्च कर देते थे। शहरवाले भी शान्ति-प्रिय, दुबल-पतेल, डरपोक, अहिंसाका दम भरनवाले जैन, पिवन्नता-प्रेमो और अमि-उपासक पारसी, धनके लालची दूकानदार और बेचारे गुजराती कारीगर थे। भला, ये सब अपनी रक्षाके लिए क्या लहते ? भारतके बड़े बड़े महाजनोंने भी अपनी सम्पत्तिका हज़ारवाँ हिस्सा भी खर्च करके चौकीदार और सिपाही रखनेकी ज़रूरत नहीं समझी। सन् १६६४ ई० में बादशाहकी ओरसे इनायतला स्रतका हाकिम था। वह जैसा ही इन्य-पिशाच या बैसा ही बुज़दिल और बेकार भी। उधर किला एक ऐसे फीजी अफ़सरके हाथमें या जो इनायतकी अधीनतामें न या।

# अँग्रेज़ी कोठीकी विलक्षण आतम-रक्षा

मंगलवारको (५ वीं जनवरी) सबेरे सूरतवासियोंने भयपूर्वक सुना कि दो दिन पहले शिवाजी फ़ौजके साथ दक्षिणमें २८ मीलकी दूरीतक आ पहुँचे हैं और बड़ी तेजीके साथ सूरतकी ओर बढ़ रहे हैं। बस, शहर-भरमें खलबली मच गई, हरके मारे लोग भागने लगे। जिनसे बन पड़ा, वे औरत-बचोंको ले नदी पारकर दूर-दूरके गाँवोंमें जा छिये। धनी लोग किलेके अफ़सरको धूस देकर सपरिवार वहाँ जा पहुँचे, और ऐसे व्यक्तियोंमें शहरका रक्षक इनायतलाँ सर्व-प्रथम था।

परन्तु मुद्रीभर युरोपियन द्कानदार इस समय गज्जनका साइस दिखाकर अपना धन, प्राण और मानकी रक्षा करनेम समर्थ हुए। स्रतके अँग्रेज़ और डच बनियोंने अपनी अपनी कोटियोंमें इथियार ले शिवाजीकी फीजका सामना किया और उसे भगा दिया। उनकी कोठियाँ साधारण खुले हुए मकानोंमें थीं, --वहाँ न कोई किला या और न चारों ओर चहारदीवारी ही। ऑंग्रेजी कोठोके मुख्य अफुसर थे सर जार्ज आक्सिण्डेन । यदि व चाहते तो मजेसे सहाइली भाग कर जान बचा सकते थे, लेकिन वैसान करके वे खद स्रतमें रहे और लड़ाईमें मुखिया बने । जल्दीसे छोटी छोटी तोपें इकटो की गई और सहाइलीसे जहाजी गोरे बुलाये गये। कुल मिलाकर एक सौ पचास अँग्रेज और साठ चपरासी स्रतकी कोठीकी रक्षाके लिए नियत किये गये, चार तोपें छतके ऊपर चढ़ा दी गईं, उनके गोले बगलके दोनों रास्तों और नजदीकके हाजी सईद बेगके मकानक ऊपर पड़ सकते थे। बाकी दो तोपें सदर दरवाजेके पीछे रख दी गई। दरवाजेमें दो छेद इस प्रकार बनाये गये कि उनमें होकर तोपका मुँह बाहर निकल सके और सहकरे कोठीमें आनेवालोंको सहकपर आते ही उड़ाया जा सके। जल्दी कुछ दिनके लिए रसद-पानी लाकर रख लिया गया। अँग्रेजोंमेंसे कुछ तो शीशा ढालकर गोलियाँ बनाने लगे. कुछ कोठोकी दोवारोंकी मरम्मत करके उन्हें और भी मज़बूत करने लगे। हरएक आदमीको उसकी जगह बता दी गई, और उन लोगोंकी देख-भालके लिए बहुतसे कप्तान नियुक्त कर दिये गये। सब काम सिलिस्टिवार, अच्छी तरहसे और पहलेहीसे विचार करके तय कर दिया गया । बुधवारको सबेरे आक्सिण्डेन अपने दो सो नोकरोंको लेकर हुगहुगी और तुरही बजाते हुए शहरके बीचसे निकले, और खुल्लमखुला कहने लगे-इतने ही आदमो लेकर हम शिवाजीको रोक देंगे। इच लोग भी अपनी कोठियोंकी रक्षाके लिए तैयार हो गये। यह सब बन्दोबस्त देखकर और भी कितने ही तर्क और आरमेनियन बनियोंने अपनी अपनी सम्पत्ति एक सरायमें ले जाकर उसे किला-सा बना लिया। केवल भारतीय ही सोते रहे।

#### शिवाजीका पहली बार स्रत लूटना

चुने हुए चार इज़ार घुइसवारों के साथ शिवाजी बम्बई होते हुए छिएते छिपते शीवतासे आगे बदकर स्रतंक पास पहुँच गये। रास्तेमें दो कोल राजा स्ट्रमें हिस्सेके लोभेसे छः इज़ार फीज़ लेकर उनके साथ शामिल हो गये। बुध-वार ( छठो जनवरी १६६४ ई॰ ) को दोपहरके स्नय शिवाजी स्रत शहरके सामने आ पहुँचे और उन्होंने 'बुईानपुर दरवाजे 'से सवा मीलकी दूरीपर एक बगीचेमें हेरा डाला। मराठ युइसवार इस बेपहरे-चौकीके अर्ध-जनहीन शहरमें घुसकर घर-बार लूटने और उनमें आग लगाने लगे। एक दल शहरके बीचसे किलेकी दीवारपर ताक-ताककर बन्दूकें छोड़ने लगा। मारे हरके किलेक पहरेदारों मेंसे किसीने भी सिर ऊँचान किया, और न शहरकी लूटमें ही कोई बाधा दो!

बुध, बृहस्पति, शुक्त और शनि,—चार दिन तक मराठोंने शहरको बेरोक-टोक लूटा। वे रोज नये नये मुहलोंमें जा जाकर घर जलांने लगे। उस समय स्रतमें पक्के मकान दस-बीसेस अधिक न थे, बाक्री हज़ारों मकान काठकी लूटीके सहारे बाँसकी दीवारें खड़ी करके उसपर खपरेल डालकर बनाये गये थे । ऐसी जगहपर मराठों के अधिकाण्डने सहज ही रातमें भी दिनके समान उजला कर दिया और धूँपँने सूर्यको दक कर दिनको रातके समान अंघकारमय बना दिया था।

### एक अँग्रेज़ पादरीका विवरण

डच कोठों के पास स्रत हो नहीं, सारे एशियाखण्ड के सबसे बढ़े धनी बहुरजी बोहरें की कोठों में कोई पहरेदार तक न देखकर और उसको जनशून्य पाकर मराठोंने तीन दिन तीन रात लगातार ख्टा और उसके फ्री तकको खोद डाला। अन्तें में सब घन-रत्न और अट्ठाईस सेर मोतियों का बोझा लेकर उस घरको फूँककर वे चलते बने। अँभेजी कोठीं के पास एक और महाजन सईद बेगके घरमें भी मराठे घुस गये और दरवाजे तथा सन्तृक तोड़ कर जितना मिला उतना रुपया लेकर चम्पत हुए। उन्होंने गोदाममें घुसकर पारेका पीपा फोइकर सब पारा ज़मीनपर लितरा दिया। बृह्स्पतिके दिन दोपहरको जब पचीस मराठे सिपाही अँभेजों कोठीं के बाहर निकालकर उन लोगों को मारकर भगा दिया। इसपर सईद वेगके मकानके मराठे भी मारे डरके खिसक गये। दूसरे दिन अँभेज़ लोगोंने अपने कुछ आदमी भेजकर इस महाजनेक भी मकानकी रक्षाका भार अपने ऊपर ले लिया। इस प्रकार एक धनकी खान हाथसे निकल जानेसे शिवाजी विगेंड औं अँभेजी कोठींमें कहला भेजा—'' या तो हमें तीन

लाख राये दो, अयना हाजी सईदके मकानको लूटन दो। नहीं तो हम खुद आकर तुम सबोंका गला कार्टेगे और तुम्हारी कोटी धूलमें मिला देंगे। "चालाक अप्रेज़ नेताने जनाब देनेके लिए कुछ समय माँगकर शनिवारके सबेरे (चौथे दिन) तक तो टाला, और उसके बाद शिवाजीको कहला भेजा— "हम लोग दोनों शतोंमंते किसीपर भी राज़ो नहीं हैं। आप जो कर सकते हों, करें, हम लोग तैय्यार हैं, भागेंगे नहीं। जिस समय इच्छा हो, इस कोटीपर चढ़ाई कीजिए। हम लोगोंने इस कोटीकी रक्षा करनेका दह संकल्प कर लिया है। यदि आपकी आनेहीकी इच्छा है, तो एक पहर कल्दी ही आइ-एगा। "परन्तु शिवाजीने और कुछ नहीं किया, क्योंकि उनको स्रतसे बिना विम्न-बाधोक एक करोड़ते अधिक रुपये मिल गये थे। उन्होंने सोचा कि दो एक लाखके लिए दद संकल्प अप्रेजोंकी तोपोंक मुँहमें अपनी फीजको क्यों शींकें!

# सूरतमें मराठोंके अत्याचार और खूनसराबी

मराठोंको सुरतकी लूटसे बेशुमार दौलत मिली। उस समयके समान धन-रतन आदि सूरतमें बहुत वर्षोंसे जमा न हुआ था। मराठोंने सोना, चाँटी, मोती, हीरा और जवाहरातके सिवा और कुछ नहीं लिया।

अपना छिपा धन बताने के लिए लोगोंपर जोर जुल्म करने में मराठोंने कोई कसर न रखी थी। उन्हें चालुकसे मारा गया, जानने मार डाले जानेका डर दिखाया गया, किसीका एक हाथ और किसीके देनों हाथ काट डाले गये और कितने ही लोगोंके प्राण तक ले लिये गये। मिस्टर एण्टनी स्मिय नामक एक अँग्रेज महाजनने अपनी ऑखोंसे देखा था कि शिवाजीके खेमें एक दिन छन्नीस आदिमियोंका सिर और तीस आदिमियोंके हाथ काटकर फेंक दिये गये थे। कैदियोंमेंसे जो यथेष्ट रुपये नहीं दे सका, उसका कोई न कोई अंग भंग करनेकी अथवा उसे जानसे मार डालनेकी आजा हुई। शिवाजीकी लूटकी पद्धित यह थी कि प्रत्येक घरवालेसे जितना हो सका ले लिया, और फिर उससे कहा कि यदि घर बचाना चाहो तो उसके लिए और कुछ दो; किर जब उसने कुछ और मी दिया तब उसी दम प्रतिज्ञा भंग करके आग लगा दी गई! (सूरत-कोडीकी चिट्ठीसे)

एक बृढ़ा बनिया आगरेसे चालीस बैलोंपर लादकर कपड़े लाया करता था, परन्य उनके न विक्रनेसे वह शिवाजीको नकद रुपया न दे सका। इसलिए उसने शिवाजीको अपना सब माल सुपुर्द करना चाहा; फिर भी उसका दाहना हाथ काट डाला गया और उसके कपड़े जलाकर उसकी भगा दिया गया। परन्तु एक यहूदी जौहरी बड़े मज़िसे बचा। वह 'हमारे पास कुछ नहीं 'कह-कर रोने लगा, मगर मराठे भला कब छोड़नेवाले थे; उसको मार डालनेका हुक्म हुआ। तीन बार तलवार उसके सिरके चारों ओर घुमाई गई, गर्दनपर भी छुआई गई: मगर उसने बहाना किया, मानो वह मरनेकी बाट जोह रहा हो। अन्तमें कुछ आशान देखकर शिवाजीने उसे छोड़ दिया। अँग्रेजी कोठीका कर्मचारी एण्टनो स्मिथ डच-घाटमें नाम-मात्रके लिए कैद कर लिया गया। वह तीन दिन तक शिवाजीके कैम्प्रमें बन्द रखा गया। अन्य कैदियोंके साथ उसका भी दाइना हाय कारनेका हुक्म हुआ, लेकिन उसने उर्द्रम चिल्ला-कर शिवाजीसे कहा-" काटना हो तो हमारा सिर काटो, हाथ मत काटो।" मराठोंने उसके सिरकी टोपी उतारकर देखा, तो वह अँग्रेज निकला, और उसकी सज़ाका हुक्म रद कर दिया गया । अन्तमें तीन सौ पचास रुपये दे कर वह छटा। स्मिथने शिवाजीके सम्बन्धमें अपनी आँखों देखी घटनाका वर्णन लिखा है।

#### शिवाजीकी हत्याका पड्यंत्र

क्लिमें छियेहुए डरपोक इनायतलांने शिवाजीकी हत्या करनेका एक पड्यंत्र रचा । बृहस्यतिवारको सन्धिक प्रस्तावक बहाने उसने एक मज़बूत नौजवानको शिवाजीक पास भेजा। उसने जो देना चाहा, वह इतना कम था कि उसे स्वीकार करना असम्भव था। इसपर शिवाजीने वृणाके साथ कहा—" तुम्हारा मालिक औरतकी तरह घरके मंतर छिपा हुआ है। क्या वह समझता है कि हम भी औरत हैं जो उसकी इस मज़ाकिया सलाहको मान लेंग ?" नौज़वानने जवाब दिया—" इम लोग भी औरत नहीं हैं। आपको और भी कुछ कहना है ?" इतना कहते ही वह कपेड़में छिराये हुए छुरेको निकालकर बड़े वेगसे शिवाजीके ऊपर टूट पड़ा, परन्तु एक मराठे शरीर-रक्षकने तलवारको एक ही वारसे उसका एक हाथ काट डाला, फिर भो नौजवान अपनी गतिको रोक न सका। उसी खूनसे भरे हुए ठूँठे हाथसे उसने शिवाजीपर नोट की और दोनों ज़मीनएर लोट गये। शिवाजीके शरीरमें खून देखकर मराहै विला उटे—" सब कैदियोंको जानसे मार

डालो। '' तुरन्त ही खूनी नौजवानका सिर काट डाला गया। शिवाजी भी उठ खड़े हुए, और कैदियोंको अपने सामने लानेका हुक्म दिया; उनमें के चारको मार डाला और छन्दीस आदिमियोंके हाथ काट डाले, तब कहीं जाकर वे शान्त हुए।

अँग्रेज़ॉकी तारीफ़ और इनाम

रिववार १० जनवरीके सबेरे दस बजेक बाद मराठे अकस्मात् स्रतसे चल दिये और सन्ध्यासे पहले ही बारह मील कूच कर गये, क्योंकि शिवाजीको खबर मिलो थी कि मुगल िपाहियोंका एक दल स्रतकी ओर आ रहा है। यह दल १७ वीं तारीखको पहुँचा, तब जाकर कहीं इनायतखाँको किलेले बाहर निकलनेकी हिम्मत हुई। शहरकी प्रजा उसे देखकर थूकने लगी, कोई कोई तो उसपर कीचड़ तक फेकने लगे। इसपर इनायतके लड़केन गुस्लेमें आकर एक निदांव हिन्दू बनियेको मार डाला।

मुगल सेनाके पहुँचनेके बाद अँग्रंज व्यापारियोंने उसके नेतासे मुलंकाल की। शहरके लोगोंके मुँहसे उनकी तारीफ़ ही तारीफ़ सुननेमें आई, वे चिछा-चिछाकर कहते थे कि इन साहबाने अपनी कोठियोंके आसपासके इम लोगोंके बहुतसे मकानोंकी रक्षा को है। बादशाह इन लोगोंको इनाम दें। नये आय हुए सेनापितने भी अँग्रेजोंको खूब बधाई दी। आक्सिण्डेन साहबके हाथम एक पिस्तील था; उन्होंने उसको तुरन्त ही सेनापितके सामने रखकर कहा—हम लोग अब हथियार छोड़ते हैं, क्योंकि आगसे आप ही शहरकी रखवाली कीजिएगा। सेनापित यह सुनकर खुश होकर बोले— "अच्छा, में इसको लिये लेता हूँ, लेकिन आपको एक खिलअत, घोड़ा और तलवार में इसको लिये लेता हूँ, लेकिन आपको एक खिलअत, घोड़ा और तलवार में इसको लीये लेता हूँ, लेकिन आपको एक खिलअत, घोड़ा और तलवार में इसको लीये लेता हूँ, लेकिन आपको एक खिलअत, घोड़ा और तलवार में इसको लीयोंके कामकी हैं। इम लोग तो बनियें हैं, रोज़गारकी सुविधाके सिवा हम और कोई इनाम नहीं चाहते।"

स्रतकी दुर्दशाकी बात मुनकर बादशाह बड़े दुखी हुए और उन्होंने एक वर्षके लिए स्रतवालोंको सब मालगुज़ारी माफ कर दी। साथ ही डच और अँग्रज़ व्यापारियोंको इनामके तौरपर भारतमें आनेवाल उनके मालपरकी चुंगीम भी एक प्रति सैकड़ेकी मुविधा दी गई। यह मेहरबानी नवम्बर सन् १६७९ ई० तक चलती रही।

# पाँचवाँ अध्याय

# जयसिंह और शिवाजी : संवर्ष तथा सन्घ

# सन् १६६४ ई० की लड़ाई

स्रतिकी लूटके बाद एक वर्षतिक मुग्लोंकी फ़ीजसे कुछ न हो सका। दिक्षणका स्वेदार शाहजादा मुअज्जम (शाह आलम) औरंगाबादमें ही रहकर
भोग-विलास और आनन्दमें अपने दिन काटन लगा। महाराजा जसवन्तिस्ह
राठोरने, जो शाहजादेके दाहने हाथ थे, सिंहगढ़ किलेपर घरा डाला, परन्तु
अन्तमें असफल होकर २८ मई सन् १६६४ ई० को वे लौट आये। शिवाजीका
दल अनेकों स्थानोंमें लट खसोट करने लगा। यदि आज वह महाराष्ट्रमें दिखलाई दिया, तो कल कर्णाटकमें और परसों पिक्षमी समुद्र-तटके प्रदेशोंमें। लोग
चर और आध्यंसे कहने लगे कि शिवाजी आदमी नहीं है, उनका शरीर
हवाका बना है, तभी तो वे एक समयमें दूरदूरके भिन्न भिन्न स्थानोंमें जा
सकते हैं! अँभेजी विणकोंकी कोठीकी एक चिट्ठीमें शिवाजीके लिए लिखा
है—'वे सदा कठोर कष्ट सहन कर जल्दी-बल्दी कृच करते हैं और अपने
कर्मचारियोंको भी उसी प्रकार चलाये जाते हैं। सारे देशके राजा उनके डरसं
काँपते हैं। दिन पर दिन उनकी शक्ति बढ़ रही है।"

इसी समय २३ जनवरी सन् १६६४ ई० को घोड़ेसे गिरकर शाइजीकी मृत्यु हो गई। उनकी जितनी अख्यावर सम्पत्ति और मैसूर तथा पूर्वीय कर्णाटककी जागीर थी, सबपर शिवाजीके सीतेल भाई व्यंकीजी (यानी एकोजी) कब्ज़ा कर बैठे।

बार बार ऐसे नुकसान उठा कर और लजाजनक हार खाकर औरंगज़ेबने इस बार बहुत सोच-विचारके बाद शिशाजीकी दबनेके लिए मिर्ज़ा राजा जयिंह कछवाहा (आग्बेर अर्थात् भीजूदा जयपुर राज्यके मालिक) को ३० सितम्बर १६६४ ई० के दिंग नियुक्त किया। उनके साथ नामी पठान वीर दिलेखाँ, अरब सेनानी दाऊदखाँ, सुजानसिंह बुन्देला तथा अन्य अनेक सेनापति और चौदह हज़ार फ़ौज भेजी गई।

#### राजा अयसिंहका खरित्र

मिज़ी राजा जयसिंह मध्यकालीन भारतीय इतिहासकी एक अद्वितीय विभूति ये। 'राजपूत ' शब्दसे हम साधारणतः कोई बड़े साहसी, मानी, घन और स्वार्थकी परवाह न करनेवाले हठी वीर तथा त्यागी पुरुषका अनुमान करते हैं। जयसिंह लहाईमें चतुर, निडर और तेजस्वी पुरुष थे, परन्तु उसके साथ ही साथ कूट-नीतिमें और रीब-दाबसे लोगोंको हाथमें करके काम निकालनेमें भी वे कुछ कम चालाक न थे। इसीसे इज्ज़तदार राजपूतों और मुग़लों,— दोनों ही जातियोंके सब गुण उनमें पाये जाते थे। वे बारह वर्पकी उम्रमें ही पितृहीन होकर मुगलोंकी सेनामें (सन् १६२२ ई॰ में) भतीं हो गये। उसके बाद जहाँगीरकी अन्तिम अमलदारी और शाहजहाँके सम्पूर्ण शासनका इतिहास इनकी कीर्तिसे उज्ज्वल है। इधर पश्चिममें अफ़गानिस्तानके कन्दहारते लेकर उधर पूरवकी ओर मुंगर और उत्तरमें आवस् नदीके किनारेसे दक्षिणमें बीजापुर तक सब स्थानोंमें मुग़ल फ़ौजको संग लेकर वे लड़े थे, और सभी जगह उन्होंने नाम कमाया था। वे राजनीतिक चाल चलनेमें भी कुछ कम चालाक न थे। सब विपत्ति-जनक और कठिनसे कठिन कामोंमें बादशाह जयालिंह के ऊपर भरोसा करते थे।

ये छप्पन वर्षके प्रवीण सेनापित जब दक्षिणके एक जागीरदारके लड़कको दबानेके लिए आये, तब उनकी चिन्ताओंका अन्त न था। क्या मुग्ल और क्या बीजापुरी सरदार,—कोई भी शिवाजीको अभी तक हरा न सका था। शायस्ताखाँ और जसवन्ति हैं तक हार गये थे। उत्तर भारतसे प्रवल सैन्य-दल आनेपर बीजापुर और गोलकुण्डाके सुलतान भी मुगलोंके दरसे शिवाजीका साथ दे सकते थे, इसलिए जयसिंहको उस तरफ़ भी दृष्टि रखनी पड़ती थी। उन्होंने बादशाहको यह सच ही लिखा था—" इम रात-दिनके बीच एक पल भी विश्राम नहीं लेते। जिस कामको हमने अपने हाथमें लिया है, उसके विषयमें विचार किये बिना हम नहीं रहते।"

# लड़ाईके लिए जयसिंहका बन्दोबस्त और चाल

विपत्ति ही मनुष्यत्वकी कसौटी है। जयसिंहने बड़ी चालाकी और फुर्वीसे भावी लड़ाईका सब बन्दोबस्त किया। पहले तो वे जितने बन पड़े, उतने लोगोंको अपनी ओर खींचने और शिवाजींके बैरियोंको उभाड़नेमें लगे। पूना पहुँचनेके पहले ही जनवरी महीनेमें उन्होंने मुग़ल-राज्यमें रहनेवाले दो पुर्तगाली कप्तानों, फ्रान्सिस्को और डिओगो डिमेलोको गोआमें पुर्तगालके राज-प्रतिनिधिक पात भेजकर शिवाजीकी जलसेनाके ऊपर चढ़ाई करनेमें मदद माँगी।

जंजीराके इवशी सरदार सिद्दिको भी उसी मज़मूनकी चिट्ठी भेजी गई। बिद्दीगर, वासवपटन, भैसूर इत्यादि स्थानोंके राजाओं के पास जयार्वहके ब्राह्मण दूतोंने जाकर अनुरोध किया कि वे इस मौकेपर अपने पुराने दुश्मन बीजापुर-राज्यकी दक्षिणी सीमापर चढ़ाई करें। कोंकणके उत्तरमें कोली देशके छोटे राजवाहोंको मुगलोंकी ओर करनेके लिए जयसिंहके तोपखानेका फिरंगी अफ़सर निकोलो मनुवी भेजा गया।

जिन जिनके साथ शिवाजीकी कभीकी भी दुश्मनी यी, उन सबोंकी जयािंद्देने बुला बुला कर अपनी फ़ीजमें नौकरी दी। मृत अफ़ज़लखाँके लड़के फ़ज़ल खाँ और चन्द्रराव मोरेके लड़के बाजी चन्द्ररावने भी पितृ-हत्याका बदला लेनेका यह मौका न छोड़ा। साथ ही नक़द रुपये और मुग़ल-राज्यमें ऊँची नौकरीका लालच दिखाकर शिवाजीके किसी किसी कमंचारीको बहकानेका काम भी शुरू किया गया। फिर बीजापुरके मुलतानको लोभ और डर दिखाया गया। उन्हें इस बातका भरोसा दिया गया कि अगर वे सचमुच मुग़लोंकी मदद करेंगे तो बादशाह उनपर छिपे रूपवे शिवाजीको मदद देनेका सन्देह नहीं करेंगे और सालाना ऐशकशमेंसे भी कुछ रुपये माफ़ किये जा सकेंगे।

जयाधिंहकी बुद्धिमानीका सबसे बदकर उदाहरण तो उनके लहाईके तरीकेंमें भिलता है जो उन्होंने बादशाहकी मरज़ीके विरुद्ध प्रहण किया था। व जब पूना पहुँच तब मार्चका महीना आरम्भ हो गया था। जुलाईमें बरसात शुरू हो जानेसे लहाई लहना असम्भव था और शिवाजीको हराना मी आवश्यक था। इस कामको इन्हों तीन मोहोंके भीतर ही ज़तम करनेकी आवश्यकता थी,

नहीं तो आगे आठ महीने और बैठे रहना पड़ेगा। इसीसे जयसिंहने निश्चय किया कि सब फ़ौज इकड़ी कर वे घड़ छोसे मराठों के राज्य-केन्द्रपर बड़े जोरक धाबा मारेंगे और किसी दूसरी जगह नहीं जायँगे जिससे फ़ौज चारों तरफ़ बिखर कर बल्हीन हो जाए। बादशाह उन्हें धनपूर्ण और उपजाऊ कों कण-प्रदेशपर चढ़ाई करनेका बार बार आदेश देते लेकिन जयसिंह दढ़तापूर्वक उस बातको न मानकर यही कहते रहे कि पूना प्रदेश ही महाराष्ट्रका कलेजा है, उसको हाथमें कर लेनेसे कों कण इत्यादि दूरके सब भाग आपसे आफ अधिकारमें आ जायँगे।

अन्तमं जयिष्हिने कहा कि लड़ाईमें दो-तीन नेताओं के हायमें अधिकार बाँटे बिना और सबसे बड़े एक सेनापित हैं। अधीन सबको रखे बिना लड़ाई जीतना बिलकुल मुस्किल होगा। बादशाहने इस मली सलाहको मान लिया और उन्होंने हुकम दे दिया कि फ़ीजी कामका सब भार,—कामका बनान विगाइना, उन्नति-अवनित, रसद और तोप, मेल करना धूँस देना, आदि कामों में,—केवल एक जयसिंहपर ही रहेगा; औरंगाबाद के स्वेदार शाहज़ादा मुअज्जमसे किसी बातकी मंजूरी या पूछताछ करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी।

# पुरन्दरके किलेका घेरा

जयसिंह दिछीसे बिदा हो फ़ौजिके साथ तेज़ीले क्चकर रास्तेमें एक दिन भी कहीं आराम किये बिना ३ मार्च सन् १६६५ ई० को पूना पहुँचे। उन्होंने पहले पुरन्दरपर चढ़ाई करना निश्वित किया।

पुरन्दरका क़िला पूना शहरसे चौबीस मील दक्षिणमें है। उसको क़िला न कहरर एक महान् सुरक्षित पहाइका देर कहना ही ठीक होगा। पुरन्दरकी चोटी समतल भूभिने दो हज़ार पाँच सौ फीट ऊँची है। चारों तरफ खड़ कट हुए पत्थरोंसे घिरा हुआ यह किला है। इसके तीन सौ फीट नीचे पहाइसे लगा हुआ नीचेका क़िला है जिसे मराठीमें 'माची 'कहते हैं। इसी माचीमें फोजके रहनेके मकान और कारखाना है। कारण यह है कि यहाँ ज़मीन खूब फैली हुई है। पूरवकी ओर माचीके कोनेसे एक मील लम्सा एक पहाइ है, उसके सिरेपर दीवालसे थिरा हुआ सहसाल खूंबवा बज़गढ़ नामका एक

दूसरा क़िला **है। इ**स वज़गढ़से माचीके ऊपर गोला बरसाकर सहज़हीमें वहाँसे शत्रुओंको भगा दिया जा सकता है।

पूनामें रहकर जयसिंहने बहुतसे ज़रूरी स्थानों में थोड़ी थोड़ी फ़ौजकी चौकियाँ बिठा दी और स्वयं भी बाट-घाटकी रक्षा करने लगे। उसके बाद २३ वीं मार्चको रवाना होकर वे ३० मार्चको पुरन्दरके सामने जा पहुँचे। दूसरे दिनसे किला घेरनेका काम कायदेके साथ ग्रुरू हुआ। बादशाही सेनाके मिल मिल सेनापितयोने अपने दल-बल सहित पुरन्दरके प्रत्येक ओर अड्डा डालकर मीर्च बनाय और किलेके ऊपर तोप दागनेकी चेष्टा की। दस दिन तक फ़ौजकी लगातार कोशिश और जयसिंहकी कड़ी दख-रेख तथा उत्साह-प्रदानसे तीन बड़ी-बड़ी तोर्पे एक ऊँचे पहाड़के ऊपर चढ़ा दी गई। अब बद्रमालके बुर्ज़पर मयंकर गोलाबारी ग्रुरू हो गई। नतीजा यह हुआ कि बुर्ज़के सामनेकी दीवार टूट गई और घुसने लायक मार्ग दिखाई देने लगा।

# रुद्रमालका बुज़ं जीत लिया गया

१३ अप्रेलको दो पहरके समय दिश्रेरखाँन अकस्मात् आक्रमण करके इद्र-मालके बुर्ज़ार कब्ज़ा कर लिया । मराठोंने इटकर बीचमें दीवारोंसे बिरी हुई एक जगहमें शरण ली, परन्तु दूसरे दिन सन्ध्याके समय मुग़लों और राजपूतोंकी बन्दूकोंकी मारके आगे मराठे न टिक सके, इसलिए उन्होंने रूदमाल छोड़ दिया। जयसिंहने उनको प्राण-दान दिया और उनके नेताओंको समान-सूचक पोशाकें देकर अपन-अपने घर लीट जानेकी अनुमति भी दे दी।

उसके बाद २५ अप्रेलको दाऊदखाँके अधीन छः हजार फ़ौज महाराष्ट्रके चारों ओरके गाँवोंको लूटनेके लिए भेजी गई। साथ ही कुतुबुद्दीनखाँ और लोदीखाँको भी अपने अपने थानोंसे निकलकर नज़दीकके गाँवोंको लूटने और गाय-बछड़े तथा किसानोंको केंद्र करनेका हुक्म दिया गया कि उसके फल-स्वरूप शिवाजीकी प्रजाका नाश और उनके देशका स्थायी अनिष्ट हो।

अपने सामने चारों अपेरसे इस तरहका संकट देखकर मराठोंने पुरन्दरेक चेरेवालोंके भगा देनेकी बहुतांकोशिश की। उन्होंने मुग्लप्रदेशके अनेक स्थानों- पर छोपे मारे, किन्तु जयिंह पुरन्दरसे टससे मस नहीं हुए। मराठोंने दूर दूरके जिन स्थानोंपर चढ़ाई की थी, उनकी रक्षाके लिए जयिंहने केवल थोड़े-योड़े घुइसवार भेज दिये। निःसन्देह मुग़लोंका बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उससे उनके असली काम—पुरन्दरके घेरे—में कोई बाधा न पड़ी। वहाँ रसद बरावर पहुँचती रही और वहाँके खेमे और फ़ीजें सुरक्षित रहीं।

वज्रगढ़ जीतनेके बाद ही दिलेरखाँ वहाँसे लम्बे पहाइको लाँघकर, पश्चिमकी ओर आकर पुरन्दरके उत्तर-पूर्वके कोनेके ऊँचे बुर्ज़ 'खड़कला' के पास पहुँच नीचेके किले (माची) पर गोलाबारी करने लगा। मराठोंने दो बार रातको बाहर निकलकर दिलरके इस मोर्चेपर आक्रमण किया, लेकिन उन्हें हारकर लीटना पड़ा।

धीरे घीरे मुगलोंका मोर्चा पुरन्दरके दोनों 'सफंद बुज़ोंं 'के नीच आ पहुँचा, लेकिन तब भी दीवार ज्योंकी त्यों खड़ी थी। उसके ऊपरसे मराठोंने जलता हुआ अलकतरा, बारूद, बमके गोले और परथर फेंककर घरा डालनेवालोंको और आगे नहीं बढ़ने दिया। तब जयिंहिने एक ऊँचा काठका रथ 'कठघरा' बनवाकर सफंद बुज़िके सामने खड़ा करवाया। उनकी मंशा यह थी कि उसके ऊपरसे तोप और बन्दूकें दागकर दीवारक रक्षकोंको मार भगाया जाय। साथ ही शत्रुओंकी गोलियाँ रोकनेके लिए कठघरेंके सामनेका भाग ढालका काम दे।

परन्तु इस कठघरेके तैयार होनेके पहले ही, जब कि सन्ध्या होनेमें केवल दो घंट बाकी ये दिलेर(बॉको खबर दिये बिना ही रोहिला फीजने 'सफेद बुज़ं ' पर आक्रमण कर दिया। शत्रु उसे मारने लगे, परन्तु शीध हो मुग्लोंकी ओरसे और बहुत-से लोगोंके आ जानेसे बड़ी गहरी लड़ाईके बाद मुग्लोंकी जोत हुई। उन्होंने सफेद बुज़्पर कब्ज़ा कर लिया। मराठे 'काले बुज़्पर 'से पीछे हटकर बम, परयर हरयादि बरसाने लगे, लेकिन मुग्ल डटे रहे। उसके दो दिन बाद मुग्लोंकी तोपोंकी मार सहन न कर सकनेके कारण मराठोंने काला बुज़ं भी छोड़ दिया। इस प्रकार कमसे पाँच बुज़ं और नीचेके किलेका एक कटघरा बादशाही फीजके हाथ लगे।

### पुरन्दरके मराठोंकी हानि और उनकी बिपदा

अब ती पुरन्दरको बचाना असम्भव या। इसके पहले ही एक दिन मराठा भंक्लेपर मुरार बाजीप्रभु अपने मावले पैदल सिपाहियों को लेकर दिलेरला के पठानों के जरर जी-जानसे टूट पड़े थे। दोनों ओरके बहुत-से सिपाही हताहत हुए, मुरार बाजीप्रभुकी तलवारके सामने कोई भी खड़ा न रह सका, अन्तमें साठ आदमी लेकर उन्होंने दिलेरला पर हमला कर दिया। दिलेर उनकी वीरतापर मुग्ध होकर कहने लगा—'' सिपाहियो, कोई हसे मारना मत; और मुरार, तुम हथियार रख दो, तुमको ऊँचा पद दिया जायगा।' परन्तु मुरार नहीं थमे, तब दिलेरने उनके जपर बाण चलाया। मुरारके साथ तीन सौ मावले मोर गये; पटानोंकी ओरके पाँच सौ आदमी काम आये, लेकिन तब भी मराठांका साहस बना ही रहा, वे कहने लगे—'' एक मुरार बाजीप्रभु मर गये तो क्या हुआ ? हम लोग भी उनकी बराबरीके हैं; देंहमें दम रहने तक लड़ाई जारी रखेंगे।''

लेकिन जयसिंहके लगातार उद्योग और दो महीनोंकी निरन्तर लड़ाईके कारण पुरन्दरके रक्षकोंका बल क्षीण हो गया। जब रुद्रमाल, पाँच बुर्ज़ और एक कठघरा हाथसे निकल गये, तब समूचा किला हाथसे निकल जानेका दिन नज़दीक आ गया। शिवाजीने देखा कि अब सन्धि न करनेसे मुगल जबरदस्ती पुरन्दर छीन लेंगे और वहाँ आश्रय लेनेवाली तमाम मराठा स्त्रियोंका धर्म नाश करेंगे। इधर बाहर दाऊदलाँ भी रोज उनके गाँव ध्वंस कर रहा था।

जयिंह के पूना पहुँचने के पहले से ही शिवाजी उनके पास बराबर अपना ब्राह्मण दूत और चिट्ठियाँ भेजते रहे, लेकिन जयसिंह ने उनका कोई जवाब नहीं दिया; क्यों कि वे जानते थे कि जब तक शिवाजीको बाहुबल से न हरा दिया जाय, तब तक वे सचमुच काबूमें नहीं आयों । फिर २० मईको शिवाजीके पण्डित-राव (अर्थात् दानाध्यक्ष) रघुनाय बह्मालने आकर एकान्तमें जयसिंह से पूछा—''आप क्या मिलनेपर सन्धि करनेको तैयार हैं ?'' मुगल प्रतिनिधिन जवाब दिया—'' शिवाजी खुद आकर बिना किसी शक्ति आत्मसमर्पण करें, तो उनके ऊपर बादशाहकी इन्पा दिखाई जायगी।"

#### शिवाजी और जयसिंहकी भेंट

यह बात सुनकर शिवाजीने पुछता भेजा कि "क्या मेरे पुत्र शम्भूजीके वृद्यता स्त्रीकार करनेसे काम नहीं चलेगा ?" जयसिंहने उत्तर दिया—"नहीं, शिवाजीको खुद आना होगा।" अन्तमें शिवाजीने यह चाहा कि जयसिंह धर्मकी शपथ खाकर इस बातका वादा करें कि मेंटेके लिए आनेके बाद मेल हो या नहो, परन्तु उन्हें सही-सलामत तो लीट जाने दिना जायगा। जयसिंहने वैसा ही किया और कहला भेजा कि "शिवाजी खूब छिपकर आर्वे, क्योंकि बादशाहने गुस्सेसे यह हुकम दिया है कि उनके साथ मेलकी बातचीत विलक्षक ही न करके कटोरतासे लहाई जारी रखी जाय।"

यह बन्दोबस्त करके ८ जूनको रघुनाथ पण्डित अपने मालिकके पास लौटे। ११ तारीखको पहर-भर दिन चढ़नेपर जब जयतिह अपने शिविरमें कचहरी कर रहे थे, उसी समय रघुनाथने आकर खबर दी कि शिवाजी केवल छः ब्राझणोंको साथ लिये, पालकोंमें सवार बहुत नज़दीक आ पहुँच हैं। जयतिहने तुरन्त अपने मुन्शी उदयराज और नातेदार उपसेन कछवाहेको शिवाजीके पास भेजकर खबर दी—" अगर आप अपने सब किलोंको देनमें राजी हो तो आहए, नहीं तो यहीसे लौट जाहए।" शिवाजी—" अच्छा, अच्छा " कहकर उनके संग आये। शिविरके दरवाजेपर पहुँचकर बख्शीन उनका स्वागत किया और भीतर ले गये। जयतिहने स्वयं भी आगे बढ़कर शिवाजीको गले लगा लिया और उनका हाथ पकड़कर गदीके उत्पर बिटाया। जयतिहके राजपूत रक्षक तलवार और माला हाथमें लेकर चारों ओर होशियारीके साथ खड़े हो गय। उन्हें शंका यी कि कौन जाने कहीं फिर अफ्ज़लखँका-सा मामला नहो!

चालाक जयिं हिने शिवाजीपर रीम गाँठनेके लिए एक खेलका बन्दोबस्त ठीक कर रखा था। पहले रोज़ उन्होंने टिलेरखाँ और कीरतिवहको हुक्म दे दिया था कि इश्वारा पाते ही वे दोनों मोर्चेसे निकल आगे बदकर पुरन्दरके 'खड़काला'नामक हिस्सेपर कब्ज़ा कर लेंगे। शिवाजीके पहुँचते ही जय-सिंहने इशारा कर दिया। देखते ही देखते मुग्ल लोग भिड़ गये और उस जगहपर कब्ज़ा कर लिया। इस युद्धमें अस्ती मराठे, मरे और कितने ही जखमी हुए। यह लड़ाई जयसिंहके तम्बूके भीतरसे सफ़ दिखाई देती थो। शिवाजीने पूछा कि माजरा क्या है ? सब हाल मालूप होनेपर बोले— "नाहक ही हमारे आदिमियोंकी और अधिक इत्या न की जिए। लड़ाई बन्द की जिए। इम अभी पुरन्दर छोड़ देते हैं। " तब जयि हिंहने अपने मीर तुज़क गाज़ी बेगको भेजकर दिलेर बाते के लड़ाई बन्द करनेका हुक्म दिया। छाथ ही खाथ शिवाजीने भी अपने कम्भेचारीको भेजकर किलंके मराटा हाकि मको पुरन्दर दे देनेको कह दिया। किलेके निवासियोंने अपनी चीज़-वस्त उठानेक लिए एक दिनकी सुहलत माँगी।

# पुरन्दरकी सन्धिकी शर्ते

शिवाजी कुछ असबाव, बिछौना आदि न लेकर एकदम खाली हाथ आये थे, इसिलए जयिंस्हेन उनको मेहमान मानकर अपने दरबारके तम्बूमें ही रखा। आधी रात तक दोनों पक्षके बीच सिन्धको शतोंके बारेमें चर्चा होती रही। पहले तो जयिंस्ह कुछ भी छोड़नेके लिए राजी नहीं थे, परन्तु आखिरमें बहुत वाद-विवादके बाद निश्चय हुआ कि शिवाजीके तेईस किले और उनके आस-पासकी सब ज़मीन (जिसकी सालाना आमदनी चार लाख होण अर्थात् बीस लाख रुपये थी) बादशाहको मिलेगी, और बारह किले (और उनके पासकी एक लाख होणको आमदनीकी जमीन) शिवाजीके रहेंगे, लेकिन शिवाजी बादशाहकी प्रजा कहलायेंगे और उनके अधीन होकर काम करेंगे।

हाँ, एक बातमें शिवाजीको अपमानसे बचाया गया। उनको खुद मन-सबदार बन फ़ौज लेकर बादशाहके अथवा दक्षिणके राजप्रतिनिधिके दरबारमें हाजिर न होना पड़ेगा। शिवाजीके बजाय उनके लड़के पाँच हज़ारी जागीरके उपयुक्त (कमसे कम दो हज़ार) फौज लेकर हाजिर रहेंगे। बादशाहने उदय-पुरके महाराणापर भी यही अनुप्रह दिखाया था। जयसिंहकी माल्म था कि अधिक कड़ाई करनेसे शिवाजी हताश हो बीजापुरके साथ जा मिलेंगे।

पुरन्दरकी सन्धिमें इनके सिवाय एक गुप्त शर्त भी थी। कोंकण अर्थात् पिंछिमी घाट और समुद्रके बीचका बहुत लम्बा पतला लेकिन घनजनपूर्ण प्रदेश बीजापुरके अधीन था। शीन्न ही बादशाह बीजापुर राज्यके ऊपर धावा करने-वाले थे, अतः यह गुप्त रूप्ते तय हुआ कि उस समय शिवाजी बीजापुरके हाथसे चार लाख होणकी आमदनीकी यह तल-भूमि (तल-कोकण या बीजापुरी

पटन-घाट ) और पाँच लाख होण आमदनीकी अधित्यका (अर्थात् बीजापुरी बालाघाट ) अपनी फौजके द्वारा छीन लेंगे और उसपर बादशाह उनका अधिकार मान लेंगे; लेकिन उसके लिए शिवाजी बादशाहको चालीस लाख होण (अर्थात् दो करोड़ रुपये ) तेरह किश्तों में नजरानेके रूपमें देंगे। इस प्रकार जयसिंहकी कूट-नीतिका फरु यह हुआ कि शिवाजी और आदिलशाहके बीच सदाके लिए झगड़ेका बीजारोपण हो गया।

# मुग़ल-राजका अनुग्रह स्वीकार करना

उधर तो दिलेरलाँ जी-जानसे मेइन्त करके और खून बहाकर पुरन्दरंक बहुतसे हिस्सों र कन्जा कर रहा था; परन्तु इधर शिवाजीने चुनचाप जाकर किला जयसिंहके सुपुर्द कर दिया, और इस प्रकार दिलेरको वाहवाही न लेने दी। दिलेरने इससे बिगड़कर जयसिंहसे कहला मेजा कि "सिन्ध करनेपर राजी न होइएगा, आखिर तक मराठोंका ध्वंस कीजिए।" इसपर जयसिंहने दूसरे दिन (१२ जूनको) शिवाजीको हाथीपर चढ़ाकर, अपने कम्मेंचारी राजा रायसिंह सीसोदियाके साथ दिलेरखाँके पास मेज दिया। इस नम्रतासे दिलेरखाँ बहुत खुश हुआ। यह शिवाजीको अनेक मेंट दे, अपने साथ जयसिंहके तम्बूमें लीटा लाया और वहाँ उसने शिवाजीका हाथ पकड़कर राजपूत राजाके हाथमें सींप दिया। मुगल फौजने शिवाजीको हाथीके ऊपर देखकर समझ लिया कि सचमुचमें उन लोगोंकी पूरी जीत हुई है।

उसके बाद जयसिंहने िं ल्ला पहनाकर खुद उनकी कमरमें तलवार बॉध दी, क्यों के शिवाजी सन्धिके लिए बिना हिययारके आते थे। उन्होंने भी भलमनसाहतके विचारसे कुछ देर तक तलवार लटकाए रखी, बादमें उसे खोलकर जयसिंहके सामने रख दी और कहा — " हम बादशाहके अनुप्रहीत हैं, लेकिन उनका काम हिययारके बिना ही अनुचर रहकर करेंगे।"

इसी दिन मराठोंने पुरन्दरका किला छोड़ दिया। उनकी चार हज़ार फाँज, तीन हजार औरतें, बच्चे और नौकर किला छोड़कर बाहर निकल गये।

वहाँके सब इथियार, गोला-बारूद और जायदाद बादशाहने ज़ब्त कर ली; अन्यान्य किले सुपुर्द करनेके लिए शिवाजीने मुग्ल कर्मचारियोंके साथ अपने नौकर भेज दिये। १४ जूनको जयसिंहके पाससे एक हाथी और घोड़ा भेटकें लेकर शिवाजी बिदा हुए। १८ तारीखको उनके लड़के शम्भूजी रायगढ़सं आकर जयसिंहके शिविरमें पहुँचे। इस प्रकार जयसिंहने आश्चर्यजनक विजय पाई।

# बीजापुरकी चढ़ाईमें शिवाजीकी सहायता और कीतिं

पुरन्दरकी सन्धिकी शतोंको सुनकर और यह जानकर कि शिवाजीन अपनी प्रतिज्ञा पूर्णरूपसे पालन की है, बादशाह बहुत खुश हुए। उन्होंने शिवाजीकी सब प्रार्थनाएं मंजूर की और अपनी पंजेकी छाप लगा हुआ एक फ्रमान (यानी सिन्दूरमें डूबी हुई अंगुलियोंकी छापवाला शाही पत्र) और एक जे'ड़ा खिल-अत शिवाजीके लिए मेजी। ये सब चीज़ें ३० सितम्बरको जयितिहके शिविरमें पहुँचों। जयितिहके खुलानेपर शिवाजीने कुल दूर पैदल चलकर बादशाही फ्रमीनकी रास्तेमें अभ्यर्थना की और शाही चिट्ठीको सिरसे लगाया; उस जमानेमें यही दस्तूर था। सन्धिक बाद इन साहे तीन महीनोमें शिवाजीन कोई भी हथियार धारण नहीं किया था, क्योंकि वे बादशाहके विरुद्ध बगावत करनेक अपराधी हुए थे। जब तक बादशाहसे माफ़ी न भिले, तब तक उनको जलखानेक केदीकी तरह बिना हथियारक रहना होगा। अब फ्रमान पाते हो जयितिहने उनको जबरदस्ती अपनी एक मिणजिंदित तलवार और छुरा पहना दिया, मानो शिवाजीके विद्रोहका प्रायध्वित पूरा हो गया।

इसके बाद जयिस अपनी विजयी सेना लेकर बीजापुर राज्यपर आक्रमण करनेवाल थे। यह ते हुआ था कि शिवाजी अपने लड़केंक मनसबके दो इज़ार युक्सवार और उसके अतिरिक्त और सात हज़ार मावल पैदल सिप'ही लेकर खुद जयिसहिं सहायता करेंगे। उसके लिए उनको दो लाख रुपये पेशगी भी दिये गये थे। अन्तर्मे २० नवम्बर सन् १६६५ को जयिसहिं बीजापुरकी चढ़ाईके लिए रवाना हुए। शिवाजी और उनके सेनापित नेताजी पालकरके अधीन नै। इज़ार मराठी फीजने मुगल सेनाके मध्य-विभागमें बाई ओर जगह पाई।

जाते जाते शिवाजीके सिर्फ कहनेसे ही बीजापुरके अधीन कितेन ही किले, — फल्टन, थायवड़ा, खाटाव और मंगलविडे — जयसिंहको बिना लड़ाईके ही मिल गये। इस मंगलविडसे बीजापुर शहर बावन मील दक्षिणकी ओर है। मुगल सेनाके आधी दूर पहुँचते पहुँचते बीजापुरी फ़ौज मुगलोंका रास्ता रोकनेके लिए तैयार मिला। कहीं बार घोर संग्राम हुआ। शिवाजी और नेताजी जी-जानसे मुगलोंकी ओरसे लड़े। उधर शत्रु-पक्षमें शिवाजीके सेतिल भाई

•यंक्रोजीने बहादुरी दिखाई। एक दिन शिवाजी और जयासेंहके लहके कीरतिसंह एक हायीके ऊपर सवार हो मुगलाकी सबसे आगेकी फीज लेकर बीजापुरी दलको भेद उस ओर तक चले गये थे। उधर एक दिन नेताजीने भी अदम्य साहसके साथ मुगल-फीजके लैं।टेत समय उसके पिछले हिस्सेको शत्रुके आक्रमणसे बचाया था।

इस प्रकार आगे बढ़ते बढ़ते २९ दिसम्बरको जयसिंह बीजापुरक किलेसे दस मील उत्तरकी ओर जा पहुँचे, लेकिन यहाँ उनका बढ़ना इक गया और सात दिनके बाद उनको मजबूर होकर लौटना पड़ा। बात यह थी कि बीजापरी दरबारके झगड़ेके समय जयसिंहने वहाँके बहुतसे उमरावोंको घूँस देकर मिला लिया था, इसलिए वे समझते थे कि राजधानीपर एकाएक चढ़ाई कर देनेसे नौजवान शराबी सुलतानके किये-धरे कुछ न हो सकेगा और बिना घेरा डाल ही बीजापुरवर दखल हो जायगा। इसी भरोसे वे बड़ी-बड़ी तोवें और किले जीतनेके अन्यान्य साज-सामान साथ नहीं लाये थे. लेकिन बीजापुरके पास पहुँचकर उन्होंने सुना कि आदिलशाहके बहादुर सेनापितने किला बचानेके लिए सब बन्दोबस्त ठीक कर रखा है। उन्होंने बोजापरके चारों ओर सात मील तकके पेड़ काटकर, पानीके सब तालाब सुखाकर, गाँवोंके खेत उजाइकर मुगलोंके आगे बढनेका रास्ता पूरा तरह रोक दिया था। साथ ही बीजापुरी फौजका एक दल उनके पीछे जाकर बादशाही इलांकमें लट पाट कर रहा था। फलतः जयसिंह इताश होकर ५ जनवरी सन् १६६६ ई० को पीछ मुझे और धीरे-घीरे अपनी सरहदपर परेण्डा किलेके पास लौट आये। बीजापरकी चढाई बिलकुल बेकार हुई।

# शिवाजीपर मुसलमान फ़ौजका गुस्सा

इस आशाके मंग होनेसे मुगल फीजमें भारी खलवरी मची। इस हार और हानिके लिए सभी जयासेंहको दोष देने लगे। दिलेरलाँ पहलेसे ही जयसिंहको नहीं मानता था, अब वह कहने लगा—" शिशाजीके विश्वासघातेस बीजापुर जीता न जा सका। शिवाजीको मार डालना चाहिए। शिवाजी विश्वास दिलाकर कहते थे कि जल्दी कूचकर आगे बढ़नेसे दस दिनके भीतर ही यह किल मुगलोंके हाथ आ जायगा, वह क्यों नहीं हुआ ?" इसके पहले भी पुरन्दरकी सन्धिके बाद दिलेरलाँन बहुत बार जयसिंहको सलाह दी थी— " इस मौकेपर शिवाजीको खतम कर डालिए। कमसे कम इमको यह काम करनेकी इजाज़त दे दीजिए। इम इस पापका सब भार अपने ऊपर हैंगे, आपको कोई भी दोप न देगा।"

जय हिं हो देखा कि उनमत्त मुसलमान सेनापितयों के हाथ से शिवाजीकी प्राण-रक्षा करना किटन है। इसिए उन्होंने ११ जनवरीको रास्ते ही से शिवाजीको अपनी फ़ौज के साथ बीजापुर राज्य के दक्षिण-पिंधन की ओर के प्रदेशपर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। उन्होंने प्रकट किया कि अब इस तरह शत्रुकी फौज का बँटवारा हो जायगा और मुगलों के ऊपर उनकी चढ़ाईका सब भार न पड़ेगा। जय सिंह से बिदा लेकर रवाना हो ने के पाँच दिन बाद ही शिवाजी पनहाला किले के पास जा पहुँचे। एक पहर रात रहते ही उन्होंने अकरमात किले के उपर धावा कर दिया, लेकिन किले के सिपाही पहले से ही तैयार बैठे थे, उन लोगोंने बड़ी बहादुरी के साथ शिवाजीका सामना किया। शिवाजी के एक हज़ार मराठे सैनिक मारे गये। उसके बाद सूर्योदय हुआ; पहाइसे होकर जो मराठे किले पर वा रहे थे, वे स्रष्ट दिखाई देने लगे और उनके ऊपर बन्दूककी गोलियाँ और पत्थर आन्आ कर गिरने लगे (१६ जनवरी)। तब शिवाजी हार मानकर चौदह कोस दूर अपने खेलना के किले में लौट गये। इस प्रान्तमें शिवाजी के आदिमयों को लूट-पाट करने से रोकने के लिए छः हज़ार बीजापुरी फ़ौज और दो बड़े सेनापित मुकर्गर ये।

मराटा फ़ीजमें शिवाजीके बाद नेताजी पालकर ही सबसे प्रधान सरदार ये। लोग उनकी 'दूसरा शिवाजी ' कहते थे। उनकी पदवी 'सेनापित 'की थी, और उन्होंने शिवाजीके ही वंशकी एक कन्यासे विवाह किया था। बीजापुरसे चार लाख होंग बस्शिश मिलनेपर वे इस समय एकाएक मुग़लोंके गाँवों और शहरोंको लूटने लगे। जयसिंह अब क्या करें ? उन्होंने पाँच हज़ारकी मनसबदारी, बड़ी भारी जागीर और नकद अड़तीस हज़ार रुपये देकर नेताजीको फिर अपने पक्षमें (२० मार्च १६६६ को) कर लिया। चारों ओरसे विकट आपत्ति आती देखकर जयसिंहने बादशाहको लिखा कि वे इस समय शिवाजीको भेट करनेके लिए मुग़ल राजधानीमें बुला लें, इससे मैं दक्षिण में बहुत कुछ निश्चिन्त रह सङ्कूंगा। बादशाह इस बातपर राज़ी हो गया।

# छठा अध्याय

# औरंगज़ेबके साथ शिवाजीकी भुस्नाकात और आगरेसे उनका निकस भागना

#### शिवाजीका आगरा जानेका कारण

पुरन्दरकी सन्ध (जून १६६५ ई०) में शिवाजीने एक शर्त यह की थी कि अन्यान्य कर देनेवाल राजाओंकी तरह उनकी खुद जाकर बादशाहके दरबारमें हाजिर न रहना पड़ेगा, लेकिन दक्षिणमें ही कोई लड़ाई छिड़नेपर उनकी अपनी फौजके साथ बादशाहकी सहायता करनी होगी। परन्तु बीजापुरके आक्रमणके बाद (जनवरी १६६६ ई० में) जयिंहिने शिवाजीको अनेक माँति समझाया कि बादशाहके साथ मुलाकृति करनेसे उनको अनेक प्रकारके लाम होंगे। चालबाज़ राजपूत राजाने शिवाजीकी खूब तारीफ़ की, और कहा कि आपके समान चालक और योग्य वीरके साथ बातचीत करनेपर सम्भव है कि बादशाह आपके गुणोंपर रीझकर बीजापुर और गोलकुंडा जीतनेके लिए शाही फौज और धन लगानेके लिए तैयार हो जाँग। उस मौकंपर आप निजामशाही यानी अहमदनगरके लुप्त राज्यके बाक़ी सब प्रदेशोंपर कन्जा करके अपना निष्कंटक और स्थायी अधिकार स्थापित कर सकेंगे। अब तक कोई भी मुगल सेनापित बीजापुरको अधीन नहीं कर सका है; यहाँ तक कि जब शाहज़ादे थे तब खुद औरंगज़ेब भी इस प्रयस्तमें विफल हुए थे; यह काम केवल आप ही कर सकते हैं।

शिवाजीकी भी कई एक प्रार्थनाएँ थीं। बादशाहके साथ मुळाकात कर उन्हें अपने चंगुरूमें लांथे बिना वे पूर्ण होनेवाली न थीं; —जैसे जंजीराका पानीसे घिरा हुआ किला हाथमें आये बिना शिवाजीका कोंकण राज्य पूरा और सुरक्षित नहीं ही सकता था। उस समय वह किला मिलक सिद्दी नामक इन्शीके हाथमें था जो उसे शिवाजीको देनेके लिएं किसी प्रकार भी राज़ी नहीं

या। शिवाजीने उसपर अधिकार जमानेकी बार बार कोशिश की, परन्तु उन्हें हर बार हारकर लौटना पड़ा था। सिद्दी अब बादशाह्रक अधीन हो गया था। उसे अब बादशाह्रक हो भय और भरोसा था, इसलिए बादशाह यदि हुक्म दें, तो उसे मज़बूर होकर वह किला शिवाजीके हवाले कर देना पड़ेगा। शिवाजीने इस बातके लिए दिल्ली दरम्बास्त भी भेजी थी, परन्तु कुछ परिणाम न निकला था। स्वयं जाकर मुलाकात करनेसे काममें सफल होनकी आशा थी।

दिली जानेकी बातपर शिवाजी और उनके साथियोंके मनमें पहले बड़े बड़े संशय और विचार उत्पन्न हुए। एक तो उनका जीवन वन-जंगलों और गाँवों में बीता या और उन्होंने कभी राजधानी और बादशाही दरबारका मुहँ नहीं देखा था; फिर उनकी रिष्टमें यवन बादशाह रावणका अवतार था। शिवाजीको हाथें में आया देखकर अगर औरंगज़ेब विश्वासघात करे और शिवाजीको कैद करने या मार डालनेका हुक्म दे दे, तो क्या होगा? लेकिन जयसिंहन बड़ो कड़ी कसमें खाकर कहा कि बादशाह सत्यवादी हैं, और साथ ही यह भी विश्वास दिलाया कि उनके बड़े लड़के, कुमार रामसिंह बादशाहके दरबारमें उपस्थित रहकर शिवाजीकी देख-भाल करेंगे। शिवाजीको दिल्ली जानेमें खतरेकी अपेक्षा लाभ अधिक दिखाई दिया, अतः वे दिल्ली जानेके लिए राजी हो गये।

#### शिवाजीकी आगरा-यात्रा

# देशका बन्दोबस्त और रास्तेकी बातें

परन्तु मुग्लोंकी राजधानी दिल्लीमें जानेके बाद न मालूम कैसी आपित्त आ पड़े, इस आधंकासे शिवाजी अपने राज्यकी रक्षा और उसके शासन-कार्यका ऐसा सुन्दर बन्दोबस्त कर गये कि जिससे उनको अनुपरिथितिके समय भी देशमें मराठोंका किसी प्रकार कोई नुकसान न होने पावे। सब जगइ उनके कर्म-चारीगण उनके बताय हुए कायदेके अनुसार काम चलायेंगे, प्रचलित नियमानुसार राज्यकी रक्षा करेंगे और किसी विषयके सम्बन्धमें नई आजाकी प्रतीक्षामें उन्हें अपने मालिकका मुँह ताककर असहाय अवस्थामें बैठे रहना न पड़ेगा। शिवाजीकी माध्जीजाबाई राज-प्रतिनिधिके रूपमें सबके ऊपर रहीं , उनकी सहायताके लिए तीन व्यक्ति नियुक्त किये गये—मोरेश्वर व्यम्बक

पिंगले पेरावा यानी प्रधान मन्त्री बनें, नीलो सोनदेव मजमूयादार यानी हिसाब किताबकी जाँच करनेवाले, और नेताजी पालकर सेनापित बनाये गये। राज्य-भरमें सब जगह घूम घूमकर हरएक किलेकी जाँच करके, बचावका पका बन्दोबरत किया गया, कामदारों को रात दिन होशियार और तैयार रहने तथा अपनी नियमावलीका पूरी तौरपर पालन करने की पूरी पूरी ताकीद की गई यह सब प्रबन्ध करके शिवाजी सन् १६६६ ई० की पाँचवों मार्चको मात और परिवार-वर्गसे बिदा हो रायगढ़ से रवाना हुए। उनके पुत्र शम्भूजी, कई। एक विद्वासपात्र मन्त्रो और एक हजार शरीर रक्षक फीज शिवाजीके साथ चली। शिवाजीके राह-खर्चके लिए दक्षिणके खजानेसे एक लाख रुपये पेशगी दिये गये। इसके पहले ही शिवाजीके दूत बनकर रचुनाथ बलाल कोरडे और सोनानी पन्त दबीर बादशाहके दरबारको रवाना हो चुके थे।

उत्तर भारतको जाते हुए शिवाजी पहले औरंगाबाद शहरमें पहुँचे उनका नाम और उनकी फौजकी चमक-दमक और साज-बाजकी बातें सुनकर शहरके लोग आगे बहकर उनके दर्शन की बाट जोह रहे थे, लेकिन उस स्थानके मुगल अफसर सफ्शिकनखाँने विचार किया कि शिवाजी एक मामूली ज़मींदार और जंगली मराठा है, इसलिए वह खुर उनके स्वागतके लिए नहीं गया, उसने अपने माईके लहकेको भेज दिया और कहला दिया कि शिवाजी उसकी कचहरीमें आकर उससे मेंट करें। इस अपमान-जनक बातसे शिवाजी उसकी कचहरीमें आकर उससे मेंट करें। इस अपमान-जनक बातसे शिवाजी बहत विगड़े और सफ्शिकनखाँकी बातें एकदम अनसुनी करके सीधे शहरके बीचमें अपने लिए ठीक किये मकानमें चले गये। उन्होंने ऐसा दिखाया, मानो इस शहरका शासनकर्ता आदमी कहलानेके भी योग्य नहीं है। सफ्शिकनखाँ समझ गया कि बड़े बेढवसे पाला पड़ा है, इसलिए वह नरम हो गया, और उसने सरकारी कमेचारियोंके साथ जाकर स्वयं शिवाजीसे मेंट की। इस प्रकार सबके सामने अपनी मान-रक्षा हो जानेपर शिवाजीका भी गुस्सा उतर गया। उन्होंन भी दूसरे दिन जाकर सफ्शिकनसे वापसी मुलाकात की, और मुगल अफसरोंको अपनी मलमनसीसे सन्तुष्ट किया।

कुछ दिन वहाँ रहकर शिवाजी फिर उत्तरकी। ओर आगे बढ़े। बाद-शाहके हुदमके अनुसार रास्तेके स्थानोंमें स्थानीय अफसर लोग उनकी रसद पहुँचाते और भेंट देते थे। इस प्रकार वे १३ वीं मईको आगरे पहुँचे। बादशाह उस समय आगरा शहरमें रहते थे। आठ वर्ष तक,—जब तक शाहजहाँ आगरेके कि डेमें कैंद रहे, औरगज़ेबने कभी आगरेमें अपना मुँह नहीं दिखाया; तब तक वह दिल्लीमें ही रहा। सन् १६६६ की २२ वीं जनवरीको शाहजहाँकी मृत्युके बाद ही उसने आगरेके राज-भवनमें पहली बार प्रवेश कर वहाँ धूमधामसे अपने अभिषेकका उत्सव मनाया।

आगरेमें शिवाजीकी बादशाहके साथ मुहाकात और वहाँ शाही कैदसे शिवाजीके निकल भागनेका सबसे अधिक सचा आर पूरा पूरा वृत्तान्त सन् १९३९ ई० में जयपुर राज्यके पुरान दफ्तरमेंसे निकला है। आम्बेरके मिर्ज़ा राजा जयसिंहका पुत्र कुमार रामसिंह कछवाहा उस समय मुग़ल दरबारमें हाज़िर था और आगरेमें शिवाजीकी मेहमानदारी और रक्षाका प्रकव करनेके लिए औरगज़ेबने उसे ही नियुक्त किया था। हर रोज़ बादशाही दरबारमें जो जो चटनाएँ और बातचीत होती थी, शामको अपने डेरेपर लौटकर रामसिंह वह सब अपने कर्मचारियों को कह देता था, जो उन सारी बातों को लिखकर आम्बेर दी बानके पास मिजना देते थे। उस समयके लिख हुए वे सब कागज अभी तक जयपुर राज्यके महाफ़िजखानमें मौजूद हैं। ऐसी समकालीन और विश्वास-योग्य ऐतिहासिक सामग्रो फारसी या अन्य किसी भाषामें लिखित ग्रन्थोंसे प्राप्त नहीं हो सकती है। जयपुरसे प्रत इन काग़जोंसे बहुत-सी प्रचलित गर्षे एवं दस्तकथाएँ बिच्छल झुड साबित हो गई हैं।

# औरंगज़ेबके साथ शिवाजीकी मेट

चाँद-तिथिक अनुसार बादशाह औरंगज़ेबका ४९ वाँ जन्मदिन १२ मई १६६६ ई० को पड़ता था। बादशाहने हुक्म दिया कि उसी शुभ दिनको शिवाजी बादशाहका दर्शन करेंगे। मामूळी अदब-कायदा ऐसा या कि जब कोई बड़ा आदमी राज-दर्शनके वास्ते आता था, तो उसके दरजेके मुताबिक एक या दो बड़े उमरा राजधानीसे एक दिनकी मंजिल आगे बढ़कर उससे मिलते थे, उसको साथ ले भाते और फिर दरबारमें राज-दर्शनके लिए ले जाते। इस आगे बढ़कर स्वागत करनेको इस्तिकवाल या पेशवाई कहते हैं।



ओर्मकी पुस्तक 'हिस्टारिकल फ्रेगमें इ'में प्रकाशित तसवीर

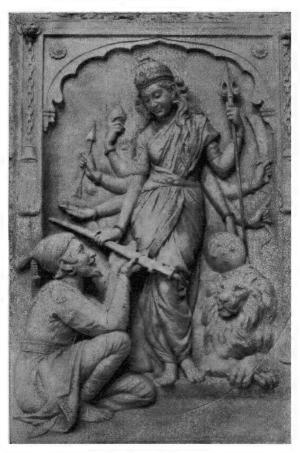

शिवाजी और भवानी (करमरकरकी बनाई हुई मुर्ति)

लेकिन शिवाजीको आगरा पहुँचनेमें एक दिनकी देरी हो गई। ११ मईको शिवाजी आगरेसे एक मंजिलकी दूरीपर सराय-मल्लकचंद तक ही आ पाये थे और वहीं उन्होंने मुकाम किया था। पर वह दिन बादशाहकी सालगिरहके दरबारका था और किलेके सामने पहरा देनेकी बारी कुनार रामिसहकी थी, इस कारण रामिस हवयं शिवाजीको पेशवाईके लिए नहीं जा सके और उन्होंने अपने वकील मुंशी गिरधरलालको शिवाजीके पास भेज दिया कि राह बताकर शिवाजीको आगरेमें लिवा लावें। १३ वीं मईको सुबह जब रामिसहको फुरसत मिली तब तक शिवाजी आगरा शहरमें आ पहुँचे थे। उधर गिरधरलाल भी ठींक रास्ता भूलकर दूसरे हो रास्तेसे शिवाजीको ले आया! अन्तमें बाज़ार और ख्वाजा फिरोज़के बागके बीचमें, न्रगंज बागमें शिवाजी और रामिसहकी मेंट हुई। इस सारे गोलमालसे जैसी चाहिए वैसी शिवाजीकी पेशवाई नहीं हुई। यह हुआ शिवाजीका पहिला अपमान।

आम रास्तेमें घोड़ेपर बैठे रामसिंह और शिवाजी बगलगीर हुए और जहाँ शिवाजीके टहरनेके लिए डेरे लगाए गए थे वहाँ ले जाकर उन्होंने उनका विधिवत् स्वागत किया। कुछ देर वहाँ टहर कर बादमें रामसिंह शिवाजीको लेकर दरबारके लिए रवाना हुए।

इधर देरी बहुत हो चुकी थी और बादशाह दीवान आमका टरबार खतम कर किलेमें भीतरी दीवान खासमें चले गए थे। कुमार रामसिंह शिवाजीको वहीं ले गये। सफद पत्थरका बना हुआ यह दीवान खास जन्म-दिनके उत्सवमें बाकायदा सजाया गया था और जमीनपर बहुत बिद्या गलीचा विद्याया गया था। यहाँ भी ऊँचे दर्जेके अमीर-उमरा और राजा लोग खूब चमकीली पोशांकें पहनकर अपने अपने दर्जेके अनुसार खहे थे। हिन्दी किव भूपणन टीक ही कहा है कि इस जन्म-दिवसके उत्सवके दरबारमें औरंगजेब स्वर्गमें तेजपूर्ण देवताओंसे घिर हुए इन्द्रकी तरह बैटा था।

राजसमा लोगोंसे खचाखच भरी थी। समासदोंकी भाँति भाँतिकी रंग-बिरंगी पोशाकें, रंगीन गलीचे और चमकदार किनखाब देखनेस एमा भ्रम होता था मानों जनीन एक रंगीन फुलोंका बगीचा है। चारों ओर दरबारियों और कर देनेवाले छोटे-छोटे राज ओंके शरीरके आभूषणोंसे हीरा, मोती और नाना प्रकारके रत्नोंकी ज्योति फैल रही थी। बादशाह राजग्रहीपर बैठा था।

कुमार रामिसंहने उसी समय दरबारमें शिवाजी और उनके दस कर्मचारि-योंको उपस्थित किया । बादशाहके हुक्मके मुताबिक बख्शी असदखाँने शिवाजीको औरंगजेबके सामने हाजिर किया । मराठा राजाकी ओरसे एक यालमें एक हज़ार मोहरं और दो इज़ार रुपये रखकर बादशाहके पैरोंके निकट नज़रके रूपमें रखे गये । शिवाजीने पाँच हज़ार रुपये न्योछावरेके रूपमें मेंट किये । लेकिन बादशाहने शिवाजीकी सलामके जवाबमें एक बात भी नहीं कही । तब मन्त्रीने शिवाजीको तख्तके सामनेसे ले जाकर उन्हें पाँच इजारी मनसबदारोकी कतारमें खड़ा कर दिया । दरबारका काम चलने लगा, मानो सब कोई शिवाजीकी बात ही भूल गए । यह हुआ शिवाजीका दूसरा अगमान ।

कितना आदर और सकार पानेकी आशासे शिवाजी आगरे आए थे, और उन सब आशाओं का यह अन्त एवं परिणाम था! दरबारमें आने के पहले से ही उनकं मनमें दुःख और संदेह होने लग गया था। पहली बात तो यह थी कि आगरे के बाहर आकर किसी बड़े उमरावने उनका स्वागत नहीं किया। सिर्फ कुमार रामसिंह (ढाई इज़ारी मन्सवदार) और मुखलिसखाँ (डेट् इज़ारी मन्सबदार) ये दो मध्यम श्रेणीके उमरा कुछ ही दूर आगे बहकर शिवाजीको अपने साथ ले आए थे। दरबारमें भी उन्हें पाँच इजारी मन्सवदार हारों में खड़ा किया। या।

उसके बाद सालगिरहके उत्सवके पान सब उमराओंको दिए गए, शिवाजीको भी पान मिला। तब इस जलसेकी ख़िलअतें और सिरोपाव सिर्फ शाहज़ादों, वज़ीर जाफ़रखाँ और महाराजा यशवन्तसिंह (जोधपुर) को दिए गए;

१ बादशाहके शरीरपरसे अशुभ दृष्टिका प्रभाव दूर करनेके लिए जो स्पर, रत्न आदि यालीमें रखकर ाा यों ही उनके सिरके चारों ओर धुमानेके बाद लोगोंमें बॉट दिए जाते ये उसको न्योलाकर कहते हैं।

शिवाजीको खिलअत नहीं मिली । इधर घण्टे-भरसे दरबारमें खंड रहनेके कारण शिवाजी थक गए और अब इस तीसरे अपमानको वे बरदास्त नहीं कर सके । वे शोकाकुल होकर गुस्सेसे लाल हो गए, उनकी ऑखें डबडबा आई । यह औरंगजेबके नजरसे छिपा न रहा; उसने रामसिंहसे कहा-" शिवाजीको पूछो कि उसकी तबियत कैसी है ?" कुमार शिवाजीक पास आए तब शिवाजी कहने लगे—" तुमने देखा है. तुम्हारे बापने देखा है, तुम्हारे बादशाहने देखा है; कही क्या मैं ऐसा आदमी हूँ कि मुझे जान बुझकर खड़ा रखा जाय ? मैं तुम्हारा मनसब छोड़ता हैं। यदि खड़ा ही रखना था तो मुझे ठीक स्थानपर खड़ा करते। " तब वहीं से मुद्दकर बादशाहकी तरफ पीठकर शिवाजी चल पट्टे। रामसिंहने शिवाजीका हाथ पकड़ा पर वे वह हाथ भी छड़ाकर चले और एक ओर जाकर बैठ गए। रामसिंहन वहाँ जाकर उन्हें फिर समझाया परन्त शिवाजीने एक न सनी: वे कहने लंग, " मेरी मौत आई है, या तो तुम मुझे मारोगे या मैं आत्म-पात कर हुँगा। मेरा सिर काट कर ले जाना चाही तो तुम ले जाओ, मैं तो बाद-शाहकी सेवामें नहीं आता। '' जब शिवाजीने एक न मानी तो रामसिंहने आकर बादशाहकी सेवामें सब हाल अर्ज किया। तब बादशाहने मुन्तिफितखाँ, आकि रखाँ और मुखलिसखाँको हक्म दिया कि "तुम जाकर शिवाको दिलास दो, उसं सिरोपाव दो और सन्तुष्ट कर उसे ले आओ। " वे उमराव शिवाजीन के पास पहुँचे और बोले-" सिरोपाव पहनो । " शिवाजीने जवाब दिया-" बादशाइने मुझे जान बूझकर यशवन्तिसहेंसे नीचे खड़ा किया है, इसिलए भैं सिरोपात्र नहीं पहिनता। मैं बादशाहका मन्धन नहीं लेता: बादशाहका सेवक नहीं बनता । मुझे मारना चाहो तो मारो, कैद करना चाहो तो कैद करो, परन्त में सिरोपाव नहीं पहनूँगा। "तब उन उमराओंने जाकर बादशाहसे यह बात अर्ज की । बादशाहने हक्म दिया-" कुमार, अभी तो तुम उसकी अपने साथ ले जाओ और डेरेपर ले जाकर शान्त करो। " रामसिंह शिवाजीको लेकर डेरे आये और बहत कुछ समझाया, परन्तु उन्होंने फिर भी एक न माना। एकाध घडी अपने पास रखकर रामसिंहने उन्हें उनके डेरेपर भेज दिया।

उधर बादशाहकी सेवार्ने कितने ही उमराव ऐसे ये जो शिवाजीको चाहते न थे। उन्होंने बादशाहसे अर्ज़ की—" शिवाने वेअदबी की और हुजूर उसे दर-गुज़र करते हैं ! " भैय्यद मुर्तजाखाँने कहा—" वह तो हैवान है, विरोपाव आज नहीं पहना तो कल पहिनेगा। केवल मिर्ज़ा राजाका ही ख़याल है, इसकी तो कोई चिन्ता नहीं।"

सालगिरहके दरबारके बाद दो-एक दिन तक सबको उम्मीद थी कि शिवाजी शान्त होकर फिर दरबारमें आवेंगे, अपनी बेश्नदबीके लिए क्षमा मॉर्गेगे और खिलअत पिहनकर देशको लौट जानेके लिए रुख़सतके लिए अर्ज़ करेंगे। लेकिन शिवाजीन दरबारमें जानेसे बिलकुल इन्कार कर दिया, सिर्फ अपने पुत्र शंभाजीको समसिंहके साथ भेज दिया।

दूसरी तरफ़ बेगम सिह्बा, जयसिंहके प्रतिद्वन्दी यशवन्तसिंह और दो-एक उमराओंने बादशाहकी सेवाम अर्ज़ की कि—" शिवाजी केवल एक छोटा मूमिया, गँवार आदमी हैं। उसने खुले दरबारमें हुज़ूरके सामने इतनी मुस्ताखों की। आप क्यों यह सब बरदादत करते हैं ? अगर उसको सज़ा नहीं दी जावेगी तो और मूमिया भी ऐसी ही बेभदबी करेंगे।" यह सब सुनते सुनते अन्तमें बादशाहकों भी यही टीक जान पड़ा कि या तो शिवाजीको मरवा डाले या क़ैद कर दे। शिवाजीको मरवा हाले या क़ैद कर दे। शिवाजीको मारवेका हुकम देनेसे पहले बादशाहने जयसिंहकों लिखवा कर यह पुछवाया कि आगरा भेजते समय क्या स्मागर्दे खाकर उसने शिवाजीको तसली दी थी।

मिर्ज़ी राजा जयसिंह उस समय दक्षिणमें थे, और उनका उत्तर आनेमें का ज़ी समय लगेगा यह खयाल कर औरंगज़ेबने हुकम दिया कि तब तकके लिए शिवाजीको आगरेके किलेके किलेदार राद-अन्दाज़लाँको सौंप दिया जाव । यह रामिंहहको मंजूर न था, उन्होंने जाकर मंत्री आमिनलाँसे कहा,—" मेरे पिताके कौलपर शिवाजी आगरा आए हैं। मैं उनकी जानका जिम्मेदार हूँ । बादशाहको अर्ज़ कीजिएगा कि पहले इमको मार डालें; मेरे मरनेके बाद जो आप चोहें शिवाजीके साथ करें।" यह सब सुनकर औरंगज़ेबने शिवाजीको गमिंहहके ही सिपुर्द कर दिया, और रामिंहहने मुचलका लिलकर बादशाहकी सेवामें पेश कर दिया कि यदि शिवाजी भाग जायँ या आत्मघात कर डालें तो उसके लिए रामिंह जवाब देंगे। परन्तु इतनेसे ही बादशाहको सन्तोप न हुआ।

#### शिवाजीका आगरेमें नजर-बन्द होना

आगरा शहरके कोतवाल सिद्दी फौलादखाँने शाही हुक्मसे शिवाजीके डेरेके चारों तरफ तोपें रखवा कर सरकारी फौजें बिठा दीं। डेरके अन्दर भी आम्बेरी सेनाके तीन-चार अफ़्डरों और कछवाही फौजका पहरा लगता था। मराठा राजा सचमुच क़ैद हो गया; अब उसका घरसे निकलना भी बन्द हो गया।

#### बन्दी शिवाजीकी शाही दरबारमें कोशिश

पहले तो शिवाजीको उम्मीद थी कि वे वज़ीर जाफ़रखाँ और दूसरे बड़े दरबारियोंको रुपया देकर अपना कुसूर माफ करवा लेंगे, और इसी कारण बाद-शाहसे सिफारिश करनेके लिए शिवाजीने उनकी मिन्नतें भी कीं। परन्तु अब तक शिवाजीका सूरत बन्शर लूटना और अपने मामा शायस्ताखाँका शिवाजीके हाथों घायल होना औरंगजेब भूला न था; उसने किसीकी भी कोई बात न सुनी।

शियाजीने यह भी अर्ज़ करवाई कि " अगर बादशाह मुझको छोड़ दें तो मैं देश पहुँचकर अपने अधिकारके सारे किले बादशाही अफसरोंको सौंप दूँगा। मेरा दक्षिण जाना जरूरी है, क्योंकि मेरे किलेदार सिर्फ मेरे ख़तको पढ़कर ही मेरा हुकम न मानेंगे। "लेकिन औरंगज़ेब ऐसी बातोंसे मुलावेमें आनेवाला न था। बादशाही दरबारमें एक बार यह भी निश्चय हुआ कि शिवाजीको रामसिंहकी अधीनतामें नियुक्त कर काबुल भेज दें, परन्तु बादमें यह निश्चय भी रद ही रहा।

अन्तमें हतारा होकर शिवाजीने औरंगज़ेबकी सेवामें एक अर्जी पेश की कि "यदि आज्ञा मिले तो फ़कीर होकर में किसी तीर्थमें अपना बाकी जीवन बिता दूँ।" औरंगज़ेबने कुटिल हँसी हँसकर जवाब दिया—"बहुत अच्छा! फ़कीर होकर प्रयागके किलेमें रहो, तुम्हें वहाँ भेज देंगे; वह बहुत बहा पुण्य तीर्थ है। वहाँ मेरा सूबेदार बहादुरखाँ तुमको बहुत हिफ़ाज़तसे रखेगा!"

# शिवाजीने भागनेका एक अजीब रास्ता दुँढ़ निकाला

चारों ओरसे निराश होकर शिवाजी एक दिन अपने लड़केको छातीसे लगा कर रोने लगे। लेकिन यह दशा बहुत दिनोंतक न रही। शिवाजीकी प्रखर बुद्धि और उनके अदम्य साइसने शीव ही उद्धारका मार्ग हूँद निकाला। पहले तो उन्होंने रामिस्हिस कहकर अपनी जिम्मेवारीका मुचलका रद करवाया। फिर उन्होंने अपनी रक्षक सेनाके देश लौट जानेकी परवानगी चाही। बादशाहने भी सोचा कि अच्छा ही है, आगरेमें जितने भी दुश्मन कम हो उतना ही मला। ७ जूनको यह फौज महाराष्ट्रके लिए रवाना हो गई। उसीके साथ शिवाजीके बहुतस मित्र और साथा भी लौट गए और अब आगरेमें शिवाजी अकेले ही रह गए। १३ जुलाईको शिवाजीने कुमार रामिस्हिस ६६,०००) रुपये लेकर उसकी हुंडी दक्षिणमें जयसिंहके पास भिजना दी और दक्षिणमें शिवाजीने कमाल स्वयं जाकर इस हुंडीका रुपया जयसिंहको जुकाया। शिवाजीने अपना एक हाथी, एक हथिनी, कीमती कपड़ोंसे भरी हुई दो बहली वगैरह सामान अपने समाक्वि कवीन्द्र परमानन्दके साथ आग्वेरकी राह मेज दिया। अन्तमे दिशाले जानेके लिए शिवाजीने मूलचंद साहुकारके हलकारोंको भी गुप्त रूपसे कुछ मोती और मोहरें सेंपकर रवाना किया।

अब शिवाजीने अपने भागनेका उपाय भी सोच निकाला। वीमारीका बहाना करके वे पलंगपर लेट गये। घरले बाहर निकलते ही नहीं थे। वीमारी दूर करनेके लिए वे बाह्यणों, साधुओं, सजनों और सभासदोंके यहाँ बड़ी बड़ी टोकरियाँ भरभरके फल और मिटाईयाँ भेजने लगे। हरएक टोकरीको बाँसके छंडेमें लटका कंघेपर रखकर दो कहार शामके समय बाहर ले जाते थे। कोत बालीके पहरेदारोंने पहले कुछ दिनों तक तो टोकरियोंको जाँच कर देखा। उसके बाद बिना देख-भाल किये ही टोकरियोंको ले जाने देने लगे।

शिवाजी इसी मौकेकी ताक में थे। १९ वीं अगस्तको दोपहरके समय उन्होंने पहरेदारोंसे कहला भेजा कि उनकी बीमारी बढ़ गई है, अतः वे उन्हें तंग न करे। इधर घरके भीतर उनके सौतेले भाई (शाहजीके दामीपुत्र) हीराजी फुर्ज़न्द,—जो देखनेमें कुछ शिवाजी जैसे ही थे शिवाजीकी खाटपर चहरसे शरीर और मुँह ढककर लेट रहे। केवल उनका दाहिना हाथ चहरके बाहर निकाला हुआ था। इस हाथमें उन्होंने शिवाजीका सोनेका कड़ा पहन लिया जो दूरसे दिखाई देता था। शामको शिवाजी और शम्भूजी दो टोकरियों में मुदेंकी तरह लेट गये। उनके ऊपर अच्छी तरह पत्ते ढक दिये गये। उन

बहली = रथके आकारकी छतरीदार या मंडपदार बैलगाड़ी ।

टोकरियों में सचमुच फड़ और मिठाइयाँ भरकर, एक लाइन बाधकर कहार लोग डेरेसे बाहर निकले। बादशाहके पहरेदारोंने कुछ भी चूँ-चरा नहीं की, क्योंकि यह तो रोज़मर्राकी बात थी। भाद्राद कृष्ण चतुर्दशीकी बनी अधि-यारी रात थी।

आगरे शहरके बाहर पहुँचकर एक निर्जन स्थानमें टोंकरियाँ रखवा दी गई। कहार मजूरी ले लेकर चल दिय। उमके बाद शिवाजी और शम्भूजी टोकरीसे बाहर निकलकर, साथमें जो दो मराठे नौकर आये थे, उनकी मददेस तीन कोस पैदल चलकर एक छोटेसे गाँवमें जा पहुँच। वहाँ उनके जज नीराजी रावजी पहलेहीसे घोड़े लेकर उनकी बाट जोह रहे थे। यहाँ मराठोका दल दो हिस्सोंमें विभक्त हुआ। बालक शम्भूजी, नीराजी, दत्ताजी व्यम्बक और राधव मिन्न,—इन सबको अपने साथ ले, शिवाजीने सारे शरीरमें राख पोतकर संन्यासीका भेप बनाया और मथुराकी तरफ प्रस्थान किया। बाकी सबोंने दिक्षणका रास्ता लिया।

#### आगरेमें शिवाजीके भागनेका पता लगना

इधर आगरेमें १९ वीं अगस्तकी रात-मर और दूसरे दिन एक पहर तक हीराजी शिवाजीके बिछौनेपर सोते रहे। सबेरे पहरेदारोंने आकर खिड़कीसे झाँककर देखा कि सोनेका कड़ा पहने हुए कैंदी सोया हुआ है, नौकर उसके पैर दाब रहे हैं। योड़ी देर बाद हीराजीने उठकर अपने कपड़े पहने और नौकरको साथ ले वे बाहर निकल गये। फाटकपर उन्होंने पहरेवालोंसे कह दिया—" शिवाजीके सिरमें दर्द है, किसीको उनके कमरेमें मत जाने देना, हम दवा लेने जाते हैं।" इस तरह और एक घंटा बीत गया। उसके बाद पहरेवालोंको घर खाली सा मालूम होने लगा। भीतरसे किसी प्रकारकी कोई आवाज़ नहीं आती थी; किसीके चलने-फिरने तककी आहट नहीं मिलती थी। और दिनोंकी तरह बाहरसे भी लोग मुलाकात करने नहीं आते थे। घीरे धीरे उनका शक बढ़ने लगा। वे सब कमरेमें युस गये। युसते ही वे सन्न हो गये—चिड़िया उड़ गई थी, पिंजड़ा सूना पड़ा था! चार घड़ी दिन बीत चुका था।

उन लोगोंने दौड़कर कोतवालको खबर दी। फौलादखाँने क़ैदीके घरकी

तलाशी लेकर बादशाहको इत्तला की—" जहाँपनाह! शिवाजी भाग गया, लेकिन इसमें इम लोगोंका कोई क्सूर नहीं है। राजा कोठरीके भीतर ही था। इम लोग बराबर जा-जाकर सावधानीसे देखते थे, तिसपर भी वह गायब हो गया। खुदा जाने ज़मीन निगल गई, या आसमानमें उड़ गया, या पैदल भागा,— कुछ मालूम नहीं। इम लोग पासहीमें मौजूद थे। इतनी चौंकसी रखनेपर भी गायब हो गया। किस जादूगरीसे ऐसा हुआ, यह नहीं बता सकत।"

परन्तु औरंगज़ेब इन सब फिजूल बातों के फेरमें पड़नेवाला आदमी नहीं था फ़ौरन चारों ओरसे 'पकड़ो पकड़ो 'की आवाज उठ खड़ी हुई। राज्य-भरके रास्तों की चौकियों, घाटों और पहाड़ोंकी घाटियों में हुकम भेजा गया कि दक्षिणके सब मुसाफिरों को पकड़कर देखों कि उनमें शिवाजी तो नहीं है। इस परवाने को लेकर बहुतसे सवार दक्षिणकी ओर दौड़ पड़े। आगरा और उसके आसपास शिवाजी के जितने अनुचर थे (जैसे ज्यम्बक सोनदेव दबीर और रघुनाथ बल्लाठ कोडें), उन सबको पकड़कर कैंद कर दिया गया। मार मारकर उन लोगोंसे यह कबूल कराया गया कि शिवाजी कुमार रामिंहकी मददसे भागे हैं! बाद-बाहने नाराज़ होकर कुमार रामिंहका दरबारमें आना बन्द कर दिया, और उनकी मनसबदारी और दरमाही छीन ली।

# शिवाजीके भागनेकी अनोखी बातें

होशियारों के सरदार शिवाजीने देखा कि आगरेसे महाराष्ट्र देशका रास्ता दक्षिण-पश्चिमकी ओरसे घौलपुर, नरवर होकर गया है, इसलिए उस ओर सभी जगह शत्रुगण ख़बरदारीसे पहरा देते होंगे, लेकिन उत्तर पूरवकी ओर किसी मुसाफिरके ऊपर शक करनेकी गुंजाइश न थी, इसीलिए वे आगरेसे निकलकर पहले उत्तर और, तब पूरवकी ओर,—यानी धीरे-धीरे महाराष्ट्रसे दूर निकल जानेका प्रयत्न करने लगे। पहली रातको घोड़ा दौड़ाकर वे जल्दी जल्दी मथुरा पहुँचे, लेकिन उन्होंने देखा कि शम्भूजी इस दौड़ा-दौड़में शिथिल होकर बेकार-से हो रहे हैं। वे बिलकुल ही चल नहीं सकते। इधर आगरेके इतने नजदीक रहना शिवाजीके लिए जोखिमकी बात थी। तब नीराजी पंडितने मथुरानिवासी

तीन मराठा ब्राह्मणांको, जो पेशवाके साले थे, शिवाजीके आनेकी खबर दी, और उनकी आपित्तकी बार्ते कहकर मदद माँगी। उन लोगोंने देश और धर्मके नामपर बादशाही दण्डके भयको भी तुन्छ समझकर शम्भूजीको अपने यहाँ आश्रप देना स्वीकार किया। उनमेंके एक भाई शिवाजीके साथ कुछ दूर तक उन्हें सस्ता दिखानेके लिए भी गया।

इस लम्बे रास्तेक खर्चके लिए भी शिवाजीने प्रबन्ध किया। संन्यासीको लाटीको खोकला करके उसमें मोहरें और जवाहरात भरकर उसका मुँह बन्द कर दिया। जुतोंके भीतर भी कुछ रुपये रख लिये, और एक दामी हीरा और बहुतसी पद्मराग मणियोंको मोममें रखकर अपने नौकरोंके कपड़ोंके भीतर सींदिया। उन लोगोंने कुछ रत्न मुँहमें भी भर रखकर साथ ले लिये।

मथुरा पहुँचकर दाढ़ी-मूँछ मुझ्वाकर, शरीरमें भस्म लगा, शिवाजी संन्यासी-के भेपमें यात्रा करने लगे। नीराजी हिन्दी अच्छी तरह बोल लेते थे। वे महन्त बनकर दलके आगे आगं चलने लगे। वे ही रास्तेमें लोगोंको जवाब देते थे। शिवाजी मामूली चेले बनकर उनके पीछे पीछे चलते थे। वे अकसर रात-हीको राह चलते और दिनको कहीं एकान्तमें आराम करते थे। रोज़ एक भेण बदलकर दूसरा नया भेप धारण करते थे।

चलते चलते शिवाजो गंगा यमुनाके संगम प्रयागके पुण्य-क्षेत्रमें जा पहुँचे और वहाँ स्नानकर उन्होंने दक्षिणकी ओर रुख किया। आगरेसे रवाना होनेके २५ दिन बाद शिवाजी घर पहुँचे थे। यह सम्मव नहीं जान पहता कि वे काशी, गया और जगनाथ होते हुए महाराष्ट्रको लौटे हों। प्रयागसे उन्होंने बिलकुल अनजान जंगलका रास्ता पकड़ा होगा और बहुत करके बुन्देलखंड, गोंडवाना और गोलकुण्डाके राज्यमें होते हुए वे महाराष्ट्रकी ओर चले होंगे।

#### शिवाजीका देश जा पहुँचना

चलते चलते दक्षिणमें गोदावरीके तीर खानदेश प्रदेशको पारकर संन्यासि योंका यह दल महाराधूकी सीमाके पास शामको एक गाँवमें पहुँचा। उन लोगोंने गाँवके मण्डलकी स्त्री (पटेलिन) के घरमें सातको रहनेके लिए आश्रय शि. ६

माँगा। इसके कुछ दिन पहले ही आनन्द रावके अधीन शिवाजीके सिपाहियोंने आकर इस गाँवका सब अन्न धन छूट लिया था। पटेलिनने जवाब दिया—''घर खालो पड़ा है। शिवाजीके सवार आकर सब अन्न ले गये। शिवाजी केंद्र है। अच्छा हो कि वहीं सड़कर मर जाय। ''यह कहकर उनके नामसे वह बहुत-कुछ रोने लगी। शिवाजीने हँसकर नीराजीको इस गाँव और पटेलिनका नाम लिख लेनेको कहा। अपनी राजधानीमें पहुँचनेके बाद उन्होंने पटेलिनको बुलवाकर उसकी जितनी सम्पत्ति छूटी गई थी, उससे अधिक उसे देदी।

इस प्रकार भीमा नदी पार करके आगरा छोड़नेके पनीस दिन बाद वे अपनी राजधानी रायगढ़ (१३ वितम्बरको) पहुँचे। किलेके फाट हके अन्दर जाकर जीजाबाईको समाचार भिजवाया कि उत्तर देशसे वैरागियोंका एक दल आया है, वह उनसे भेंट करना चाहता है। जीजाबाईने कहा—' अच्छा'। आगे चलनेवाले महन्त (नीराजी) ने हाथ उटाकर आशीवाद दिया, लेकिन पीछे-वाले वैरागी चेलेने एकाएक जीजाबाईके पैरोंपर सिर रख दिया। उनको इस बातका बड़ा अचम्मा हुआ कि संन्यासी क्यों उनके पैरोंपर विर रख रहा है। उसी समय छद्मवेशी शिवाजीने टोपी उतार कर अपना सर माताकी गोदमें रख दिया। इतने दिनके खोए हुए पुत्र-रनको एकाएक माँने पहचाना; चारों ओर आनन्द छा गया। बाजे बजने लगे। किलेसे तोपोंकी सलामियाँ दगने लगीं।

इस प्रकार १३ सितम्बर १६६६ ई० को शिवाजी रायगढ़ पहुँच गए। पचीस दिन तक लगातार हर रोज़ लम्बी लम्बी मंजिलोंकी दौह-धूप करते रहने, और जंगली देशमें खाने-पीने तककी तकलीफ उठानेके कारण ज्यां ही शिवाजी घर पहुँचे बीमार पह गये और कई दिन तक सख़्त बीमार रहे। इस बीमारीसे मुक्त हो जानेके बाद वे दूसरी बार फिर बीमार हो गये। बादशाही जासुसोंने अक्टूबर महीनेमें इसकी सूचना दिल्ली लिख कर भेज दी थी। घर लौटनेके कोई तीन महीने बाद जनवरी १६६७ ई० में फिर शिवाजीकी सेनाने महाराष्ट्रमें मुग्ल यानोंको लूटना शुक्त कर दिया।

शिवाजी तो देश लौट आए, लेकिन बालक शम्भूजी उनके साथ न थे। शिवाजीने यह बात फैला दी थी कि शम्भूजी रास्तेमें ही मर गये। इस प्रकार दक्षिणके रास्तेके सब मुगल पहरेदार उधरसे निश्चित्त हो गए। तब शिवाजीने चुपचाप मधुराके उन्हीं तीन ब्राह्मणोंको पत्र लिखा; और वे अपने परिवारको साथ ले दक्षिणको चले। उन्होंने शम्भूजीको भी ब्राह्मणका भेप कराया और अपना बालक बताते हुए उसे लेकर वे महाराष्ट्र आ पहुँचे। रास्तेमें एक मुगल कर्मचारीने उन लोगोंको गिरफ्तार किया, परन्तु उसके शकको दूर करनेके लिए ब्राह्मणोंने शम्भूजीके साथ एक पंक्तिमें बैठ भोजन किया, —मानो शम्भूजी शृह नहीं थे, उनकी अपनी श्रेणींके ही ब्राह्मण थे! कृष्णाजी और शिवाजी —हन तीनों भाइयोंको शिवाजीने 'विश्वासराव' की उपाधि, एक लाख मोहरें और पचास हज़ार रुपए वार्षिककी जागीर इनाममें दी।

शिवाजीके भागनेका औरंगज़ेकको जीवन-भर खेद रहा। उसने इक्याने वर्षकी उम्रमें मरते समय अपने वसीयतनामेमें लिखा था—''राज-काजकी प्रधान भित्ति है, राज्यमें जो कुछ भी हो उसकी पूरी पूरी खबर रखना। एक मुहूर्तकी बररवाहीसे बहुत दिनों तक शर्भमें पड़ना पड़ता है। वह देखो, अभागा शिवाजी हमारे नौकरोंकी बेखबरीसे भाग गया और उसके लिए हमको जीवनके अन्त तक इन सब कष्टदायक लड़ाइयोंमें उलझे रहना पड़ा।"

# शिवाजीके विषयमें औरंगजेब और जयसिंहका इरादा

शिशाजीकी केंद्रकी हालतमें मुगुरोंकी राजनीतिके हेर-फेरका पता जय-सिंह्रकी चिट्ठिशोंसे भली माँति लगता है। आरम्भमें बादशाहका हरादा यह था कि पहले दिनकी मुलाकातके बाद वे शिवाजीको एक हाथी, लिलअत और कुछ मणि-मुक्ता भेट देंगे; लेकिन दरबारमें शिवाजीकी उदण्डता देखकर वे बिगड़ गये और यह भेंट रोक दी गई। इघर शिवाजी डेरेपर लीटते समय यह कहते हुए चले कि मुगुड-सरकारने उनके सम्बन्धमें की हुई प्रतिज्ञाओंकी रक्षा नहीं की। उस समय औरगज़ेबने जयसिंहको पुछवा भेजा कि उन्होंने बादशाहकी ओरसे शिवाजीके साथ कीन-सी प्रतिज्ञाएँ की थीं। उसके जवाबमें जयतिहरेन पुरन्दरकी सन्धिकी सब शर्ते भेज दीं, और कहा कि शिवाजीते इसके सिवा और कोई वादा नहीं किया गया था।

इधर आगरेमें जब शिवाजो कड़ पहरेमें नज़रबन्द कर दिये गये, तब जयिष्ठं बढ़ें संकटमें पड़ें। एक ओर तो दक्षिणकी आफ़तको हलकी करनेके लिए उन्होंने शिवाजीको उत्तर-भारत मेज दिया था, दूसरी ओर उन्होंने धर्मकी कसम खाई थी कि आगरे जानेसे शिवाजीका कोई अनिष्ट या उनकी स्वाधीनताका अपहरण नहीं होगा। वे औरंगज़ेबकी भीतरी चालाकी नहीं समझ सके थे। वे बार बार बादशाहको लिखते रहे कि शिवाजीको केंद्र करने या उन्हें मार डालनेस कोई लाभ न होगा। कारण यह या कि शिवाजी अपने देशमें ऐसा अच्छा बन्दोबस्त कर गये थे कि उनके न रहनेपर भी मराठा लोग पहलेकी ही तरह राजकाज चलाते रहते। पुनः अगर शिवाजी कुशलपूर्वक देश न लौट सकें, तो भविष्यमें कोई भी व्यक्ति बादशाहके उमराओंकी बातपर विश्वास करेगा। जयिसंह उसीके साथ साथ अपने पुत्र रामिसंहको भी बार बार लिखते रहे, 'देखना, शिवाजीकी रक्षांके लिए तुम्हारी और हमारी प्रतिज्ञा छुठी न होने पाव। हम लोगोपर किसी प्रकारसे भी विश्वास-घातका कलंक न लगने पाये। ''

इधर औरंगज़ंबकी समझमें यह बात अच्छी तरहसे न आई कि शिवाजीके विषयमं क्या किया जाय । वह कोई भी एक नीति स्थिर नहीं कर सका था। पहले सोचा था कि अगर जयसिंह बीजापुर राज्यको पूरी तौरसे परास्त कर दे, तो वह दक्षिणसे निश्चिन्त होकर शिवाजीको छोड़ देंगे। लेकिन जब धीरे धीरे जीत होनेकी आशा बिलकुल नहीं रही, तब औरंगज़ेबने एक बार यह कहा कि रामिसिंह शिवाजीकी जिम्मेवारी अपने ऊपर लेकर आगरेमें रहे और वह खुद दक्षिणको जायगा। फिर उसने यह सोचा कि शिवाजीको अफगानिस्तानमें मुगल सेनाके साथ काम करनेको भेज देंगे। उसने नेताजीको और बादमें महाराज यशवन्तिसहिको भी इसी तरह अफ़गानिस्तान भेजा था। यह था एक प्रकारसे काले पानी भेजना; लेकिन इन दोनोंमेंसे किसी भी प्रस्तावपर अमल न हुआ।

उसी हालतमें शिवाजी भाग गये। उनके भागनेके बाद और देश लौटने तक बयिंसहके भय और दुश्चिन्ताका पारावार न था। उनको चारों ओर अँघेरा दिखाई देने लगा । उनकी बीजापुरकी चढ़ाई व्यथे हुई, उसमें बादशा-हका और अपना बहुत-सा द्रव्य मिट्टीमें मिल गया जिसकी पूर्तिकी कोई सम्भावना न थी । उसके उत्तर यह आशंका मो बनी हुई थी कि बिगंड हुए शिवाजी अपने देश लौटकर मुग् गेंसे न मालूम किस प्रकार बदला ले बेंटे । इन सब बातोंसे बढ़कर खिता उन्हें अपन वंशकी आशा कुमार रामसिंहके बादशाहके संदेहक कारण अपमानित और दंडित होनेकी थी । जपिस्हिस पहलेकी अनेकों लड़ाहयाँ जीतना, सरकारी काममें अपने लाखों रुपये बरबाद करना, जिन्दगी-भर राजसेवामें खून बहाना, इन्यादि सब बातें बेकार हुई । उनकी दक्षिणकी यात्रा और शासन अन्यन्त अपमान-जनक प्रमाणित हुआ । बादशाहेन उन्हें अपने पदसे हटाकर बुलवा भेजा । महनत, नुकसान, फिक और अपमानका मारा हुआ वह बूहा राजपूत वीर रास्तेमें बुईनिपुर शहरमें शरीर त्याग २८ अगस्त सन् १६६७ ई० को संसारकी सब नकलीफोंने मुक्त हो गया।

बादशाहको भागे हुए शिवाजीको सजा देनेका मोका न मिला। सन् १६६६ के सितम्बर मासके पहले ही फ़ारसके राजाकी चढाईके डरसे मुग़ल-सनाका एक ज़बरदस्त दल पंजाबको भेजा गया। और उसके दूसरे साल मार्चके महीनेमें पेशावर प्रान्तमें युसुफजाई-जातिका बलवा हुआ जिससे बादशाहकी सारी फ़ीज बहुत दिनों तक वहीं अटकी रही।

# बादशाह और शिवाजीके बीच फिर सन्धि क्यों हुई?

देश लैटिकर शिवाजीने भी मुगलोंके साथ शगड़ा करना न चाहा। तीन बरस तक वे चुपवाप बैठे रहे। वे अपने राज्यके शासन-संगठन और ज़मीनके सुप्रवन्य करनेमें ही लगे रहे। साथ ही कोंकण प्रदेशकी ओर अपना अधिकार भा फैलाते रहे।

इस दशामें बादशाहके साथ मेल रखनेमें ही उनको लाम था। उन्होंने महाराजा यशवंतिसहको लिखा—'' बादशाहने मुझे त्याग दिया, नहीं तो मरी इच्छा यी कि उनकी अनुमति ले अपने बाहुबलने कंदहारका किला छीनकर उनकी मेंट करता। मैं केवल जान बचानेके लिए ही आगरेसे मागा हूँ। मिर्ज़ा राजा जयिंस्ह मेरे मुख्बी थे। वे अब नहीं हैं। अब आप बीचमें पड़कर अगर बादशाहसे माफी दिला दें, तो मैं अपने पुत्रके साथ अपनी फ़ौजको दिलाके हाकिम कुमार मुअज्जमकी मतहतीमें काम करनेके लिए भेज सकता हूँ।''

युवराज और यहावंत, दोनोंने ही इस प्रस्तावका विशेष रूपसे समर्थन करके बादशाहको लिला । औरंगज़ेव राज़ी हो गया और उसने शिवाजीको 'राजा 'की उपाधि देना मंजूर किया। सन् १६६७ ई० की चौथी नवम्बरको शंभूजीने औरंगाबाद जाकर शाहज़ादे मुअज्जमके साथ मुलाक़ात की । आगामी अगस्त महीनेमे प्रतापराव (नये सेनागति) और नीराजीके अधीन शिवाजीकी सेनाका एक दल जाकर शाही अधीनतामें काम करने लगा। उसके लिए शंभूजीको पाँच हज़ारी मनसबके लायक जागीर बरार-प्रदेशमें दो गई। इसी प्रकार—''दो बरस तक मराठी सेनाने मुग़ल राज्यकी ज़मीनसे पेट मरा और शाहज़ादाको अपना लिया ''( समासद )।

सन् १६६७ ६८-६९ ई० के तीन वर्ष शिवाजीके लिए शान्तिसे बीते । उन्होंने बीजापुर अथवा सुगुल-राज्यमें किसी प्रकारका कोई उपद्रव नहीं मचाया । उसके बाद सन् १६७० ई० के शुरूने ही उनकी बादशाहसे फिर लड़ाई छिड़ गई। इसके कई एक अलग अलग कारण बताये जाते हैं । एक ग्रंथमें लिखा है कि चुगलखोरांने औरंगज़ेवको खबर दी कि शाहज़ादा सुअज़म शिवाजीके साथ गहरी दोस्ती करंक जनकी सहायतासे स्वाधीन होनेकी कोशिशमें हैं । यह बात सुनकर बादशाहने शिवाजीके लड़के और सेनापितयोंको कृंद करनेके लिए मुअज़मको हुक्म भेजा, लेकिन शाहज़ादेन विश्वास्थात न करके मराठोंको चुपचाप ऐसा इशारा कर दिया जिससे वे औरंगाबादसे अपना दर-बल लेकर रातको भाग गये ।

दूसरा ब्योरा यह है कि सन् १६६३ ई० में आगरा जानेके लिए शिवाजीको बादशाहने एक लाख रुपये पेशगी दिये थे; अब उसने आदमी बढ़ानेकी कोशिशोंमे बरारमें दी गई शिवाजीकी नई जागीरको ज़ब्त करके उससे उन रुग्योंको वस्लू करनेका हुक्म दिया जित्रसे बिगड़कर शिवाजी फिर बागी हो गए।

असली बात यह थी कि इन तीन वर्षों में शिवाजं ने अपना बल और संगठन दृढ़ कर लिथा या तथा राज काजका अच्छा के अच्छा और पूरा पूरा बन्दोबस्त कर लिया था। अब उन्होंने देखना चाहा कि लड़ाई छड़ने के क्या लाभ होगा ?

# सातवाँ अध्याय

# शिवाजीकी स्वाधीन राज्य-स्थापना

# मुग़लोंके हाथसे किला छुड़ाना

ऑरंगज़ेबके दरबारसे भागनेके तीन वर्ष बाद (१६६७-१६६९ ई०) तक शिवाजी नुम्बाप रहे। परन्तु सन् १६७० ई० के जनवरी महीनेके शुरूमें ही उन्होंने फिर लड़ाई छेड़ दो। दक्षिणके मुगल अफ़सर लड़ाई के लिए बिलकुल ही तैयार न थे। शिवाजीने चारों और बड़े वेगसे आनन फ़ानन चढ़ाई कर ऐसी गड़बड़ मचई कि वे एकदम घबरा गये। उनकी मातहतीके कितने ही गाँव लूट लिए गये। पुरन्दरकी सन्धिम बादशाहको जो तेईस किले मिले थे, उनमेंसे बहुतसे बादशाहके हाथसे निकल गये। मुगल अफ़सरोंमेंसे बहुतरे तो अपने अपने किलों या थानोंमें लड़कर काम आये और जो बाक़ी बचे, वे हताश हो स्थान छोड़कर भाग गये।

इनमेंसे कोंडाना जीतनेकी कहानी आज भी महाराष्ट्र देशके लोग कहा करते हैं। शिवाजीन अपने बड़े मावले सेनापित और लंगोटिया यार तानाजी मालसरेको इस किलेके ऊपर चढ़ाई करनेको भेजा। ४ फरवरी (माघ कृष्ण नवमी) को तिन सो चुने हुए मावले लिपाहियोंको लेकर तानाजी अंघरी रातमें रस्सीकी सीड़ी लगाकर उत्तर-पश्चिमकी ओरसे पहाइपर चढ़ गये। वहाँकी जंगकी कोली-जातिके लोगोंने उनको गुप्त राह दिखा दी। किलेभे पहुँच कर बादशाही पहरेदारोंको मारकर वे लोग भोतर घुसे। उदयभान और उसके राजपूत-सिपाही किलेकी रखवालो करते थे। ' दुश्मन आया है', यह हला सुनते ही वे उस तरफ आगे बढ़े, लेकिन जाड़ेको रातमें अफ़ीमख़ोर राजपूत-सिपाही बिलीना जल्दो नहीं छोड़ सके। इसी बीच मराठोंने किलेके एक हिस्सेपर अच्छी तरह कब्ज़ा कर लिया। जैसे ही राजपूत सैनिकगण उनके सामने पहुँचे, वैसे ही मराठे 'हर हर महादेव' कहते हुए उनके ऊगर टूट पड़े। उदयभानने तानाजीको अकेले द्वन्दु-युद्धके लिए ललकारा। तानाजीने लड़कार

स्वीकार कर ली। दोनों वीर तलवारें लेकर एक दूसरेपर पिल पड़े, और दोनों ही एक दूसरेकी तलवारसे मारे गये; लेकिन तानाजीके भाई सूर्यांजी सामने आकर बोले—''सैनिको, भाई मर गये लेकिन कुछ डर नहीं है। हम तुम्हारे नेता हांगे।'' दूसरी ओर राजपूत सैनिकगण नेताके मर जानेसे कुछ देरके लिए घबरा से गये। उसी वक्त मराठोंने उनके ऊपर हल्ला बोल दिया। इसी बीचमें किलेका दरवाजा खोल देनेसे मराठे सिगाही सुगम रास्तेस किलेम घुस आये। इस लड़ाईमें कोई बारह सौ राजपूत खेत रहे। बहुतसे तो पहाइक उपरसे भागते हुए नीचे गिर पड़े और मर गये।

विजयी मराठोंने किलेके भीतर अस्तवलमें घासके देरों आग लगा दी। विजय कोसके फासलेपर राजगढ़के किलेसे उस उजालेको देखकर शिवाजी समझ गये कि उनकी जीत हुई। दूसरे दिन जब किला जीतने और तानाजीके मरनेका समाचार मिला, तब वे दुःखके साथ बोले, 'किला तो मिल गया पर सिंह खो गया।' उन्होंने कोंडानेका नाम बदलकर 'सिंहगढ़' रखा और तानाजीके परिवारको बहुत कुछ इनाम दिया।

इस प्रकार कोंडाना, पुरन्दर, कल्याण-भिवंडी और माहुली वौगरह बहुतसे किले शिवाजीके हाथ लगे। मुगल सेनापतियों मेंसे केवल दाऊदलाँ कुरेशीने लड़ाई छेड़कर मराठोंको रोकनेकी कुछ कोशिश की, लेकिन वह अंकला किस किस तरफ सम्हालता ?

### दक्षिणमें मुग़लोंका घरेलू झगड़ा

औरंगज़ेबने शिवाजीकी इस बगावतकी बात सुनते ही और भी बहुत-सी सेना और कई सेनापित महाराष्ट्रको रवाना किये, लेकिन उससे भी कुछ फायदा न हुआ। आपसके घरेलू झगड़ोंके कारण उनकी सब चेष्टाएँ विफल हुई। दक्षिणके स्वेदार शाहज़ादा भुअउज़म थे और उनके प्रियपात्र थे यशवन्तिसंह। इन दोनोंके साथ दक्षिणके सबसे बड़े मुगुल सेन्मपति वीर दिलेखाँकी जानी दुश्मनी थी। उसके ऊपर चुगुलखोरोंने बादशाहसे चुगुली खाई कि शाहज़ादा चुदमुख़तार होनेकी कोशिशों है। एक दल दूसरे दलकी शिकायत बादशाहसे करता था। दिलेखों डर लगा कि अगर वह स्वेदारके साथ मेंट करने जाय तो

कहीं शाहज़ादा उसे क़ैद न कर ले। अन्तर्भे एक दिन (अगस्त, १६०० ई०) गहरी वर्षाके बीच दिलेखाँ महाराष्ट्र देश छोड़ जान लेकर उत्तर भारतकी ओर मागा। मुअबज़्म और यशवन्तने फ़ौज लेकर ताती नदी तक उसका पीछा किया। साथ ही ऐस नमकहराम अफ़सरको दबानेके लिए शिवाजीसे भी मदद माँगी।

इसका फल यह हुआ कि चारों ओर शिवाजीको जयजयकार मुनाई देने लगी। कहीं भी उनको बाधा देनेवाला कोई न था। अँगरेजो कोटोंक साहबने लिग्या है कि ''पहले शिवाजी चोरकी तरह चुपचाप जल्दी जल्दी चलते थे। अब उनकी वह अवस्था नहीं है। अब वे एक शक्तिशाली फौज ले तीन हज़ार लड़ाकांके साथ देश जीतते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शाहज़ादेके इतने नज़दीक रहते हुए भी वे उसकी कुछ भी परवाह नहीं करते। "

## शिवाजीका दूसरी बार सूरत ऌ्टना

सन् १६ ७० ई० की तीसरी अक्टूबरको शिवाजीने फिर स्रत बन्दर छ्टा। एक महीने पहलेहीसे चारों ओर यह बात सुनाई पड़ती थी कि वे कत्याण शहरमें बहुतसे युड़सवार इकट्ठा कर रहे हैं ओर पढ़ले पहल सूरतहीपर चढाई करेंगे। अँग्रेज़ लोगोंको इस छूटके बारेमें यहाँ तक निध्य था कि उन्होंने पहलेहीसे अपनी सूरतकी कोठीका सब काया-पैका, माल-असवाब और यहाँ तक कि काम चलोनेवाली सभाके सदस्यों तकको सुहायली भेज दिया था। स्रतके सुगृल हाकिम इतने आलसी और अन्धे थे कि इतने बड़े बनी शहरकी रक्षांक लिए उन्होंने विफ तीन सौ निकम्मे निर्वल आदिमियोंकी फीज रख छोड़ी थी!

तीसरी अक्टूबरके सबेरे शिवाजी पन्ट्रह हजार सेनाके साथ स्रतमें युसे । उस एक दिन और एक रातमें ही तमाम हिन्दुस्तानी विणक और सरकारी अफ़सर शहर छोड़कर माग गये । सन् १६६४ ई० की पहली लूटके बाद बादशाहक हुक्मसे स्रतके चारों ओर ईटकी एक दीवार खड़ी की गई थी, लेकिन वह इतनी रही और मामूली थी कि शिवाजीके पन्ट्रह हजार सैनिकोंके सामने इनिगते तीन सौ मुगल चौकीदार उसकी आड़में खड़े भी नहीं हो सक, और वे क़िलेके भीतर भाग गये ।

दो दिन तक मराठोंने उस स्ने शहरको खूब छूटा। डच कोठीमें खबर भंजी—'' अगर तुम लोग चुपवाप रहोगे, तो तुम लोगोंका कुछ नुकसान न होगा। '' उन लोगोंने वैसा ही किया। फेंच कोठीके साहबोने कीमती चीज़ें भेट देकर मराठोंको खुश किया। सुश्चायलीने आये हुए पचास जहाज़ी गोरोंने जो प्रसिद्ध स्ट्रेन्सह्याम मास्टरकी मातहतीमें थे, अँग्रेज़ो कोठीकी रक्षा की। मराठोंका एक दल उसे लूटने गया था, परन्तु अँग्रेज़ोंकी बन्दूकोंको अचुक गोलियोंस उस दलके इतने आदमी शिकार हुए कि फिर उस तरफ आग बहनेकी किसीकी हिम्मत न पड़ी। पारसी और तुकीं बनियोंकी क्लिजोंकी तरह बनी हुई 'नई सराय' भी बच गई।

फेंच कोठीके सामने 'तातार सराय' में काशगरके निकाले हुए सुलतान अन्दुलाखां मकांस लीटकर कुछ दिन पहलेसे टहरे हुए आराम करते थे हिन नज़दीक के कुछ पेड़ोंकी आइसे मराठे पहले दिन इस सरायके ऊपर गोली छोड़ने लगे। इससे सरायके भीतर बैठना नामुमकिन हो गया। फल यह हुआ कि सरायके लीग रातको भीतरसे निकलकर भाग गये। मराठोंने सुलतानकी धन-सम्पत्ति, और गंज़का दिया हुआ सोनेका पलंग और बहुत-सी कीमती भेटकी चीज़ें लूट लीं।

अव मराठोंने बेरोक-टोक बड़े बड़े मकान छूट, और स्रतसे ६६ लाल रुपयोंका मालमत्ता लेकर पाँचवी अक्टूबरकी दोपहरको व उस शहरसे चल दिए। छूटके बाद उन लोगोंने बहुत-सी जगहों में आग भी लगा दी थी जिससे करीब करीब आधा शहर जलकर ख़ाक हो गया। पहले दिनके धावे में अँग्रेज़ोंकी गोलीसे मरोठ सैनिक मारे गये थे; इसलिए बदला लेनेके लिए शिवाजीके सिपाही तीसरे दिन अँग्रेजी कोठीके सामने आकर 'कोठी जला देंगे' कहकर चिल्लान लगे; लेकिन मराठ नेताओंको मालूम था कि फिर आक्रमण करनेसे और भी लोग मारे जायगे। अन्तमें मराठों और अँग्रेजोंके बीच एक समझौता-सा हुआ। दो अँग्रेज़ बनियोंने शहरके बाहर शिवाजी उन लोगोंसे अच्छी तरह पेश आये और अस्त्र उपहारमें दिये। शिवाजी उन लोगोंसे अच्छी तरह पेश आये और उनका हाथ पकड़कर बोले, '' अँग्रेज हमारे दोस्त हैं, हम उन लोगोंको किसी तरहकी हानि न पहुँचांवेंगे। ''

# स्रतकी दुईशा

स्रत छोड़ते समय शिवाजीने शहरके हाकिम और खास खास व्यापारियोंके नाम इस मज़मूनकी एक चिट्ठी भेजी कि अगर वे उनकी हर साल बारह लाख रुपये कर न देंगे तो वे अगले वर्ष शहरके बाकी मकान भी जलाकर खाक कर डालेंगे।

मराठोंके शहरसे बाहर निकलते ही शहरके गरीब, जो भागे नहीं थे, मकानोंमें घुस पड़े और जो कुछ बाकी था, लूटने लगे। अँग्रेज़ो कोठीके जहाज़ी गोरोने भी इस लूट-पाटमें पूरा पूरा भाग लिया।

तीन दिन तक जिस समय सूरतमें लूट हो रही थी उस समय सूरत कोठीके साहब लोग नगरके शाह-इ-कन्दर (जहाज़ी मालके दारोगा), मुख्य काज़ी और बड़े बड़े हिन्दू, मुसलमान तथा आरमेनियन व्यापारियोंने पाँच-छः कोस पश्चिम सुहायलो बन्दरमें अँग्रेज़ोंके गोदाम और कोठीमें पनाह ली। वहाँ भी मराठोंके आनेका दो एक दिन तक हला उड़ा था जिससे सब लोग बहुत डरे आँर घबरा गये; परन्तु अँग्रेज़ोंने जेटीके किनोर आठ तोर्पे लगाकर बन्दरको बचानेका बहुत बढ़िया बन्दोबस्त किया था और सौभाग्यवश कोई आपद भी न आई।

इस प्रकार इने-गिने विदेशी दूकानदारोंने तो मराठोंको तुच्छ समझकर अपना बल दिखाया पर 'दिल्लीश्वरो वा जगदीश्वरो वा' के हाकिम और फ़ौजके लोग डरके मारे भाग गए! यह दश्य देख देशके लोग चकरा गये। स्रतके सबसे बड़े महाजन हाजी सैयद बेगके लड़केने सुद्दायलीमें शरण मिलनेपर कहा था कि हम बाल-बचोंके साथ बम्बई चले जायँगे, अब बादशाही राज्यमें न रहेंगे।

एक कहावत है : बाघ जिसको घायल करके छोड़ देता है वह आदमी यदि बादमें बच भी जाय, तो भी मुर्देके समान हो जाता है। शिवाजीकी दो दो बारकी लूरके बाद सूरतकी भी वही हालत हुई। शिवाजी इधर आ रहे हैं, मराठी सेना सूरतसे पचास कोस दक्षिणकी ओर कोली देशमें युस गई है, — ऐसी अफवाई आये दिन सूरत पहुँचने लगीं। लेग शहर छोड़कर भागने लगे। देखते देखते वह बड़ा बन्दर रेतीले मैदानकी तरह सुनसान जन-विहीन हो

गया। अँग्रेज़ और दूसरे यूरोपियन व्यापारी अपनी कोठी खाली कर रुपये और असबाब जल्दी जल्दी सुहायली भेजने लगे।

हर साल ऐसा ही होने लगा। इसका नतीजा यह हुआ कि भारतके सबसे बड़े बन्दरका व्यापार और वैभन दोनों हमेशाके लिए छप्त हो गए।

#### डिंडोरीकी लड़ाई

५ वीं अक्टूबरको स्रत छोड़कर शिवाजीने दक्षिण-पूर्व बगलाना प्रदेशमें प्रवेश किया और मुल्हेर किलेके नीचेके सब गाँव छूट लिये। इसी बीचेंमें शाह्जादा मुअज्जम दिलेरखाँका पीछा करता हुआ बुद्दांनपुरके पास तक जा पहुँचा। वहाँसे उसे बादशाहके हुक्मसे औरंगाबाद लौटना पहा। औरंगाबाद लौटनेपर उसे दूसरी बारकी स्रतकी छूटका पता लगा। उसने उसी दम दाऊदखाँको मराठोंके विरुद्ध भेजा। दाऊद खाँने चन्दौर किलेके पास पहुँचकर सुना कि वहाँसे पाँच कीस पिथमकी और, लम्बे पहाइके बीच, एक छोटे रास्तेसे शिवाजी बगलानासे उत्तरकर उत्तर महाराष्ट्रमें (नासिक ज़िलेंम) युसेंग। आधी राजको मुगलोंके चरोंने पक्षी खबर दी कि शिवाजी इस घाटीको पार कर आधी फ़ीजके साथ नासिकको और बढ़ रहे हैं, और उनकी बाक़ी आधी फ़ीज असबाब और पृष्ठ-रक्षाके लिए इसी पहाइकी घाटीमें खड़ी है।

दाऊदलाँ उसी समय आगे बहे । वह कार्तिक शुक्र चतुर्दशीका दिन था । तीसरे पहर रातको चाँद छूबा । अधिरेमें मुग्ल फ़ौज पहाइ पार कर इधर उधर छितरा गई । अप्रभागके नेता थे प्रसिद्ध बहादुर पठान इख्लासलाँ मियाना । सबेरा होते ही ( १७ अक्टूबरको ) उन्होंने एक छोटे पहाइके ऊगरसे देखा कि नीचेकी भूमिमें मराठा सैनिक लड़ाईके लिए तैयार उनकी ओर मुँह फेरे खड़े हैं । मुग्ल सिपाही ऊँटोंसे उतरकर हथियार उतारकर साज-समान ठीक करने लगे, लेकिन इख्लासलाँको यह देर बिलकुच अच्छी न लगी । वे थोइसे आदिमियोंको साथ ले शत्रुओंगर जा टूटे, परन्तु, मराठे आठ हज़ार थे और उनके बड़े बड़े नेता प्रतापराव ( सेनापति ), आनन्दराव इख्यादि भी मौजूद थे । इख्लासलाँ शीघ ही घायल हो घोड़से गिर पड़े । कुछ देर बाद दाऊदलाँ भी आ पहुँचा और साथ ही बहुतसे सैनिक भी आ गए ।

सबेरेसे लेकर छः सात घंटे तक बड़े ज़ोरकी मार-काट होती रही। मराठे योद्धा मुगलोंके चारों ओर घोड़ा दोड़ा इस प्रकार घूमने लगे, मानों इनके सब रास्ते ही रोक देंगे। दाऊदलाँके दलेक बहुतसे सैनिक मारे गये और बहुतसे घायल हुए, लेकिन बुन्देला राजपूतोंकी बन्दूकोंके डरके मारे मराठे नज़दीक नहीं आथे। अन्तेमें दाऊदलाँने खुद रणभूभिमें आकर तोगोंके बलसे शत्रुओंको भगाकर अपने पक्षके घायलोंको बचाया।

दोपहरके समय दोनों ओरके सैनिकगण यक गये और लड़ाई बन्द कर भोजन करने चले गये। परन्तु सन्ध्याके पहले ही मराठे फिर चढ़ाई कर बैठे। मराठे थे आठ हज़ार और दाऊद खाँके साथ ये केवल दो हज़ार आदमी, फिर भी तोपांके ज़ोरसे शाही दलकी रक्षा हुई। रातको मराठी सेना कोकणकी ओर चली गई। अब तक मराठोंका काम समाप्त हो गया या, एक दिन और एक रात तक मुग्लोंको वहाँ रोककर उन्होंने स्रत और बगलानाकी ल्टकी चीज़ें मज़ेमें अपने देश पहुँचा दो थीं।

डिण्डोरीकी लड़ाईका फल यह हुआ कि एक महीनेसे भी अधिक काल तक मुगल कुछ कर धर न सके। दाऊदलाँ घायल लोगोंको लेकर नासिक, औरंगाबाद और अहमदनगरमें जाकर आराम करने लगा, लेकिन इस साल ( सन् १६७० ई०) के अन्तमें उन्हें फिर उसी जगह आना पहा।

### बरार और बगलानाकी पहली लूट

स्रतकी लूटके बाद मराठे डेंद्र महीने तक चुपचाप रहे, लेकिन सन १६७० इं० के दिसम्बरके ग्रुरूमें शिवाजी फिर फौजके साथ बाहर निकले। रास्तेमें चन्दौरिगिरिकी चोटियोंमें अहिवन्त और कई एक ऊँचे पहाड़ी किले जीतकर व बगलाना होते हुए तेजीसे खानदेश प्रदेशमें जा घुले, और उसकी राजधानी बुहीनपुर शहरके बाहरके सब गाँव लूट लिये। फिर शीघ्र ही पूर्वकी ओर घूमकर बरारके उपजाऊ और घनी प्रदेशपर चढ़ाई कर दी। आज तक मराठे इतनी दूर कभी नहीं आये थे, इसीलिए बरारका कोई भी व्यक्ति इस आकिस्मक विपक्तिके लिए तैयार नहीं था। शिवाजीने बिना रोक टोक मनमाने दँगपर

कारंजा नामके बड़े धनी शहरसे एक करोड़ रुपवेकी धन-सम्पत्ति, गहने और कीमती कपड़े वसूल किये। लटका माल चार हज़ार बैलों और गधोंपर लादा गया, और शहरके प्रायः सभी धनिकोंको रुपये वसूल करनेके लिए \* क़ैद कर शिवाजीं बरारके दूसरे शहरोंको लूटनेके लिए चले गये। वहाँ भी उन्होंने लूब धन लूटा। अन्तर्मे सब जगहके लोगोंने मारे डरके शिवाजीको लिखा कि "इस लोग प्रति वर्ष आपको चौथ (शाही माल-गुजारीका चौथा हिस्सा) दिया करेंगे।"

जैसी चाहिए वैसी बाधा मुग्ल नहीं दे सके। दरारके बादशाही सुवेदार आलसी और नवाबी चालसे धीरे धीरे चलनेवाले थे। दूसरी ओर खानदेशके सुवेदार और शाहज़ादे मुअज्जमके बीच ऐसी अनवन थी कि दोनों में मुठभेड़ होने तककी सम्भावना थी।

शिवाजी जिस समय स्वयं बरार गये, उस समय उनकी मराठी फ़ौजका एक दल पेशवा मोरो ज्यस्वक के अधीन पिन्छम खानदेश छूट रहा था। बरारसे लीटकर शिवाजी फिर बगलाना आये, उस समय उस दलने उनके साथ मिलकर सारहेर नामक किलेको ( ५ जनवरी १६७१ ई०) जीता और मुन्हेर, धोइप इत्यादि दूसरे बड़े बड़े पहाड़ी किलोंको घर लिया। बहुतसे गाँवोंको लूटा और अनका आना-जाना रोक दिया। नतीजा यह हुआ कि इस प्रान्तके मुगल घबरा उठे। उन लोगोंमें न तो अपनी रक्षा करनेका बल ही था और न उनका कोई बड़ा नेता ही था।

# शिवाजीकी बुन्देला छत्रसालसे भेंट

सन् १६७० ई० के अन्तर्ने जिस समय यह लड़ाई जारी थी, उसी समय सुप्रसिद्ध बुन्देला वीर, राजा चम्पतरायके पुत्र, छत्रसाल शिवाजीसे मेंट करने आये। छत्रसालने बादनें पत्राका राज्य और छत्रपुर शहर स्थापित किये थे।

<sup>\*</sup> परन्तु कारंजाके सबसे धनी महाजन नहीं पकड़े गये। वे औरतका वेश धरकर साफ भाग गये। उनको मालूम था कि जिस जगह शिवाजी खुद मौजूद हों, वहाँ औरतके ऊपर हाथ डालनेकी कोई मराठा हिम्मत नहीं करेगा।

छत्रवाल बहुत दिन तक राज्य करके सन् १७३१ ई० में मरे, परन्तु इस समय सन् १६७० ई० में वे केवल एक घन-वैभवहीन नौजवान ही थे और दक्षिणमें मुग़ल फ़ौजमें कम वेतनके एक मनसबदार थे। इस नौकरीसे जनकर छत्रसाल एक दिन शिकारके बहाने अपनी स्त्रीके साथ मुग़ल खेमोंसे निकल पड़े और विकट रास्तेसे महाराष्ट्र पहुँचकर शिवाजीके अधीन बादशाहके विकद्ध लड़नेके लिए सेनापितका पद चाहा, परन्तु शिवाजी दक्षिणियोंको छोड़ भारतके किसी अन्य प्रान्तके लोगोंका विश्वास नहीं करते थे और न उन्हें ऊँचा पद ही देते थे। उन्होंने छत्रसालको यह कहकर विदा किया—" वीरवर, जाओ, जाओ, अपना देश अधिकार कर वहींपर राज्य स्थापित करो और शत्रुओंको जीतो। सुमको वहीं जाकर युद्ध करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे कुलके नामपर बहुतसे लोग तुमको मदद देंगे। अगर मुग़ल तुमपर धावा करेंगे, तो हम इधरसे उनके जपर टूट पड़ेंगे, और इस तरह दो शत्रुओंके बीच पड़नेसे वे सहजहींमें परास्त होंगे।" छत्रसाल खिन्न हो लौट गये। \*

#### शिवाजीका बगलानापर अधिकार करना

सन् १६७० ई० में सालमर तक शिवाजीका विलक्षण तेज, उनकी अनोखी तेज़ी, उनका विभिन्न दिशाओं में जीतना और दूर-दूरके प्रदेशोंका लूटना आदि देखकर बादशाह औरंगज़ेन बड़े फेरमें पड़े। पहले तो उन्होंने महाबतखाँको दक्षिणका मुख्य सेनापित नियुक्त किया और उनके साथ दाऊद खाँको रख दिया। साथ ही राजा अमरसिंह चन्द्रावतको बहुत-सी राजपूत फ़ौज, रुपया-पैसा और रसद देकर महान्रतके पास महाराष्ट्र भेजा।

महाबतलाँ १० जनवरी सन् १६७१ ई० को औरंगाबाद पहुँचकर कुछ दिन बाद चन्दौर ज़िलेमें गया । बस, इसी बीच उसमें और उसके मददगार दाऊद-लॉमें लड़ाई हो गई। तीन महोने तक मुगल यहाँ भी कुछ कर-घर न सके। यद्यपि (दिसम्बरके अन्तमें ) शिवाजी धोड़प-किलेके धावेमें विफल हुए थे, परन्तु दूसरे ही महीने उन्होंने साल्हेर किलेको जीत लिया। मार्च मासके शुरूमें

<sup>\*</sup> उन्होंने पीछे क्या किया, उसका विवरण इमारी 'History of Aurangzib' Vol. 5, Ch. 61 में, Irvine's 'Later Mughls' Vol II Ch. 9 में, और रघुवीरिसंह कृत 'मालवामें युगान्तर' में यथास्थान दिया है।

दाजदखँ ने मराठों है इायसे अहिनतगढ़ छीन लिया। उसकी इस सफलताने महाबतखँ को डाइस पागल कर दिया, परन्तु उसके बाद फिर मराठों से लड़ाई नहीं हुई। मुख्य सेनापित फ़ौजके साथ नासिक और उसके बाद पारनेर शहरें छः महीने तक आराम करते और तबायफों का नाच देखते रहे।

यह सब समाचार सुनकर बादशाहने कुद्ध हो १६७१ ई० के अक्टूबर महीनेमें बहादुरला और दिलेखाँको गुजरातसे महाराष्ट्र भेजा। ये दोनों नामी सेनापित साहरेर किलेको रोकनेके लिए इखलासलाँ मियाना, राजा अमरिस चन्द्रावत और दूनरे कमेचारियोंको भेजकर खुद अहमदनगरसे होते हुए पूना जिलेपर आक्रमण करने चले। दिलेखाँने पूनापर कब्जा किया और नौ वर्षसे कम उम्रवाले बालकोंको छोड़कर बाकी सब लोगोंकी हत्या करवाई; फिर भी इसके एक ही महीने बाद सुगुलोंने जबरदस्त हार खाई। बगलानाम मुगलोंका जो दल साहरेर किलेको धेरे हुए या उसपर सन् १६७२ ई० की जनवरीके अन्तम मराठोंके प्रधान सेनापित प्रतापराव, दूसरे सेनापित आनन्दराव और पेशवा मोरो व्यम्बकने अनिगितित फ़ौज ले अकस्मात् आक्रमण किया। मुग्लोंका दल जी-जानसे लड़ा, पर संख्यामें कम होनेसे कुछ न कर सका। राजा अमरिसंह, अन्य बहुतसे सेनापित और हजारों मामूली सिपाही मारे गये। साथ ही अमरिसंहके पुत्र मुहकमिसंह, इखलासलाँ और तीस प्रधान कर्मचारी मरे और कैंद हुए। उनका सारा माल-मत्ता और तोरें मराठोंके हाथ आई।

उसके बाद ही पेशवाने मुल्हेर किला जीता। इससे सारे बगलाना प्रदेशमें मराठों हा निष्कंटक आधिपत्य हो गया। बगलाना स्र्तके रास्तेम है। चारों ओर शिवाजीके नामका आतंक छा गया; सब डरके मारे कॉपने लगे। दोनों मुग़ल सेनापित (बहादुरखाँ और दिलेरखाँ) लड़ाईमें हारकर शर्मके मारे सिर नीचा किये हुए अपनी सीमाके अन्दर अहमदनगरको होट आये। पूना और नासिकके ज़िले (मराठोंके देश) मुग़लोंसे स्म्राली हो गये।

इधर मार्च महीनेमें सतनामी विद्रोह और अप्रेलके महीनेमें ख़ैबर घाटीके पटानोंके साथ लड़ाई लिड़ जानेसे औरगज़ेब इंतना व्यस्त हो गया कि कुछ दिन तक उसका दक्षिणके लिए स्वयं और फीज भेजना बिल्कुल असम्भव

हो गया। जून महीने ( सन् १६७२ ई॰ ) में शाहजादा मुभज्जमकी जगहपर बहादुरलाँ दक्षिणका हाकिम नियुक्त हुआ। शाहजादा और महाबतलाँ दोनों उत्तर भारतमें बुजा लिये गये।

#### कोली देशपर अधिकार

शिवाजोके नामकी जय-जयकार अब चारों ओर सुनाई पहती थी। स्रतिस दक्षिणम बम्बईकी तरक आनेमें जो पहाड़ी और जंगली देश पड़ता है, उसमें कोली नामक एक लुटेरी जाति रहती है। उस समय यहाँ दो छोटे छोटे राज्य थ—घरमपुर (राजधानी रामनगर, वर्तमान नाम 'नगर', स्रतिस ६० मील दक्षिणमें हैं)। इस रामनगरके टीक पूर्वकी ओर सहादि पर्वत पार होनेपर नासिक ज़िलाया उत्तर-महाराष्ट्र पड़ता है। सन् १६७२ ई० की पाँचवीं जूनको पेशवा मोरो ज्यम्बकन जोहरपर अधिकार कर लिया। वहाँके राजा विक्रमशाह मुगल राज्यमें भाग गये। इसके कुल दिन बाद मराठोंका रामनगरपर भी कब्ज़ा हो गया। वहाँके राजा सोमिसिहने पुर्तगाली शहर दमनमें आश्रय लिया।

मराठोंका अड्डा नज़दीक जमनेके कारण सूरत शहर डरके मारे कॉपने लगा। रामनगरसे पशवान स्रतके हाकिम और मुख्य महाजनोंके नाम लगातार तीन पत्र भेजकर उनसे चार लाख रुपया कर-स्वरूप चाहा, और यह धमकी दी कि इतना रुपया न देनेपर वे स्रतपर कब्जा कर लेंगे। आखिरी चिट्टीमं शिवाजीकी ओरसे यह लिखा गया था, "यह तीसरी और आखिरी बार इम दुम लोगोंसे कहते हैं कि स्रत प्रान्तकी मालगुजारीका चौथाई हिस्सा यानी चौथ हमारे पास भेजो। तुम्हारे बादशाहने हमें अपने देश और अपनी प्रजाकी रक्षांक लिए भारी फ़ौज रखनेको मज़बूर किया है, इसलिए शाही रैयत ही इस फ़ौजका खर्चा देगी। यदि ये रुपये जल्दी न भेज सको, तो हमारे लिए वहाँ एक बहा मकान तैयार कर रखो; क्योंकि हम वहाँ आकर रहेंगे और स्रतकी मालगुजारी तथा वहाँ आने-जानेवाली चीज़ोंपर चुंगी वसूल करेंगे। इस बातमें हमें बाधा दे सकनेवाला तुम लोगोंमें कोई भी आदमी नहीं है।"

इस चिट्ठीके बाद सूरतमें सलाहके लिए एक सभा बैटी। शहरके बाशिन्दे और आसपासके गाँवोंके मुखियोंपर तीन लाख रुपये चन्दा वसून्र करनेका भार पड़ा, पर बहुत विचारके बाद लोगोंने कुछ भी न दिया, क्योंकि व भलीभाँति जानते ये कि शहरका मुगल हाकिम ये रुपये खा जाएगा, शान्त करनेके लिए मराठोंको वह कुछ भी न देगा।

उसके बाद जितनी बार मराठोंके आनेका ऐसा समाचार मिलता सूरतके स्रोग भागनेका रास्ता हूँढते फिरते थे। यही कांड अनेक वर्षों तक चलता रहा।

सन् १६७२ ई० के जुलाई महीनेमें पेशवाने नासिक ज़िलेमें शुसकर लूटना आरम्भ कर दिया। वहाँके दो मुगल थानेदार हारकर भाग गये। अक्टूबर और नवम्बरमें मराठे शुक्रसवार तेज़ीसे बरार और तेलिंगानेमें शुसकर रामिगर ज़िलेको लूटने लगे। मुगल सेनापित बहादुरलाँ किसी तरह भी उन्हें न पकड़ सका। मराठे शीघ ही अपने देशको लौट आये, लेकिन मुगलोंने दूर तक पीछा करके उनके हाथसे लूटे हुए बहुतसे घोड़े और महाजनोंका माल छीन लिया। औरंगा-बादके पास एक छोटी-सी लड़ाईमें मराठे हार गये। इसी कारण उनकी इस बारकी बरायर चढ़ाई क्रीब क्रीब बिलकुङ ही विफल हुई।

# बीजापुरके साथ शिवाजीका सन्धि-भंग करना

अगले साल ( सन् १६७३ ई० में ) महाराष्ट्रमें कोई लड़ाई अथवा विशेष इानि-लाभ नहीं हुआ । स्वेदार वहादुरखाँ भीमा नदीके किनारे पेड़गाँवमें डेरा डालकर घाटके रास्तेपर पहरा देने लगा।

इसी साल शिवाजीने अपना जन्मस्थान शिवनेरी किला ले लेनेकी चेष्टा की । औरंगजेबने इस किलेको अब्दुल अज़ीजखाँ नामक एक ब्राह्मण मुसलमानके जिम्मे कर रखा था। वह जैसा विश्वासी था, वैसा हो चालाक और चतुर भी था। शिवाजीने उसको 'पहाइके बरावर रुपयोंका स्तूप ' घूसमें देना चाहा। उसने भी उसे स्वीकार करनेका बहाना करके एक रातको किला छोड़ देनेका वादा किया। उस रातको 'शिवाजीकी सात हज़ार फौज किले पास पहुँची, परन्तु अब्दुलखाँने इसी बीचमें बहादुरखाँको चुपचाप खबर दे दी। मराठे अपने-आप ही फन्देमें फँस गये। उनमेंसे बहुतेरे मरे, अनेकों जखमी हुए और बाक़ी सब हताश हो लोट गये।

परन्तु दूसरी ओर शिवाजीके लिए एक बहे सुयोगका मार्ग खुल गया। २४ वी नवम्बर (सन् १६७२ ई०) को बीजापुरके सुलतान अली आदिल- श्लाह द्वितीय मर गये, और उनकी जगह एक चार वर्षका बालक सिकन्दर सुलतान हुआ। उसका अभिभावक कौन बने, इस बातपर बीजापुरके बहे बहे रईसींके बीच एक मारी झगड़ा उठ खड़ा हुआ। सारे राज्यमें विद्रोहके लक्षण दिखाई पड़ने लगे। बीजापुरके नये वज़ीर ख़वासखाँके साथ शिवाजीने अब पहलेका-सा सद्भाव न रखकर उसके राज्यमें भी उपद्रव करना शुरू कर दिया।

#### पनहालेकी विजय

सन् १६७३ ई॰ की ६ ठी मार्च (फाल्युन कृष्णपक्षकी त्रयोदशी) की रातको कोंडाजी फर्जन्द साठ चुने हुए मावले सिपाही लेकर चुपचाप पनहाला-कि, के के उपर चढ़ गये। उनके सिपाहियोंने हाथ पकड़ पकड़ कर एक दूसरेको उस करारे पहाड़के उपर खींच लिया। चोटीपर पहुँच कर व चार दलोमें विभक्त हो चारों ओरसे ढोल पीटकर कि, लेके बीचसे होकर दौड़े। कृष्णपक्षकी गहरी अंधेरी रातके गहरे सनाटेमें, बाहरको समतल भूमिसे नहीं बल्कि कि, लेके भीतर ठीक बीचसे यह आकरिमक आक्रमण देखकर कि, लेके रखवालोंक होशहवास गायन हो गये। लोग चारों ओर दौड़ने और भागने लगे। कोंडाजीने खुद कि, लेके मालिकको तलवारसे मार डाला। खुजानची नागोजी पंडित इस शोरगुलको सुन अपने घरसे बाहर निकले, और एक पहरेवालेस पूछा, "मामला क्या है ?" वह बोला, "ओर महाराज, क्या आप जानत नहीं, मराठोंने कि, ला ले लिया और कि, लेके मालिक यहाँ पड़े हैं ?" अब तो नागोजी सब कुछ छोड़ छाड़कर जल्दीसे मागे; कहीं वे पकड़ लिये जाते, तो उनको भी मारकर रुग्ये वसूल किये जाते!

अब नीचेते सैकड़ों मराठे सिपाही किलें ये छते। घीरे घीरे सेबेरा हुआ। किला पूरी तरह शिवाजीके हाथमें आ गया। अ मराठोंने बीजापुरके कर्मचा-

\* 'जेघे शकावळी' में लिखा है कि शिवाजीने घूँन देकर किलेके एक ओरके पहरेदारोंको मिलाकर पनहाला द्वल किया था। हमें भी यह बात सत्य मालूम होती है, क्योंकि ऐसे अजेय।केलेकी रक्षाके लिए जैसा चाहिए वैसा प्रयत्न नहीं हुआ। रियोंको पीट पीट कर उनकी निजी और सरकारी गुप्त घन-सम्पत्तिका पता लगाकर सबपर कब्ज़ा कर लिया। विजयकी ख़बर पाते ही शिवाजीने शीघ ही स्वयं आकर किलेको देखा, वहाँ एक महीना ठहरकर उसकी दीवारें मज़बूत की तथा और भी तोर्पे मँगवाकर पनहालेको अपना अजय आश्रय-स्थान बनाया। कुछ-दिनके बाद पारली और सताराके किले भी उनके हाथ लगे।

#### उमराणीकी लड़ाई

इतने किले हाथसे निकल जानेके कारण बीजापुरकी राज-सभामें बड़ी खल-बली मची। नये बज़ीर ख़वासलाँकी बेख़वरीसे यह सब हानि हुई है, यह कहकर सब कोइ उन्हींको दोष देने लगा। बहलोलखाँ पनहाला-उद्धारके लिए भेजा गया, और तीन बड़े बड़े सेन।पतियोंको दूर दूरके प्रदेशींसे अपनी अपनी फ़ौजके साथ आकर बहलोलकी सहायता करनेका हुक्म भेजा गया।

किन्तु सहायता पहुँचनेके पहले ही शिवाजी बहलोलके ऊपर जा टूटे। शिवाजीके प्रधान सेनापित प्रतापराव पन्द्रह हजार घुड़सवारोंके साथ चुपचाप दो रात बड़ी तेज़ीसे चलकर, (बीजापुर शहरसे १८ कोसकी दूरीपर, पश्चिममें) उमराणी नामक गाँवमें पहुँचे और उन्होंने बहलोलकी फ़ीजको एकाएक चारों ओरसे घेर लिया, यहाँ तक कि उसके पानी लानेवाले एकमात्र रास्तेको भी (१५ अप्रेलको) बन्द कर दिया। दूसेर दिन सबेरे मराठोंके दलके दल समुद्रकी लहरोंकी तरह बार बार बीजापुरी फ़ीजके ऊपर टूट पड़ने लगे और सारे दिन लड़ाई चलती रही। बहुतसे मरे, बहुतसे घायल हुए। बहलोलकी अफगान फ़ीजने जी-जानसे लड़कर अपनी जगहकी रक्षा की। अन्तमें शाम हो गई और दोनों पक्ष थककर अपने अपने खेममें गये, लेकिन बीजापुरियोंको प्यास बुझानेके लिए एक बूँद भी पानी न मिला।

तब बहलोलने चुपचाप प्रतापरावको बहुत-सा रुपया घूँस देकर कहला भेजा
"हमें भाग जानेके लिए एक रास्ता छोड़ दो। तुम लोग हमारे खेमेंकी सब
चीज़ें ले लेना;" और वैसा ही किया गया।

बहलोल रातों-रात दुश्मनके मोनोंके बीचकी एक खुली जगहरे कूच कर बीजापुर लौट गया। बहलोलके खुटकारेकी बात सुनकर शिवाजी कोघित हुए, प्रतापरावके ऊपर बहुत बिगड़े। उसके बाद कुछ महीनों तक कन्नड़-प्रदेशमें टड़ाई बैजिसी परम्मुश्किसी तरफ भी कोई महत्त्वपूर्ण बात न हुई। शिवाजी बे-रोकटोक चारों ओर ट्र-मार करने लगे। १० अक्टूबर, विजयादशमीके दिन शिवाजी स्वयं कनाड़ापर चढ़ाई करनेके लिए खाना हुए, लेकिन दो महीनेके बाद ही बीजापुरियोंने उन्हें वहाँसे वापिस लोटनेको मजबूर किया। यो इस बार उनको कुछ लाभ न हुआ।

## सेनापति प्रतापरावकी मृत्यु

इस हारके अपमानको मिटानेके लिए सन् १६७४ ई० के जनवरी महीनेमें शिवाजीने प्रतापरावको बुलाकर कहा ''देखो, बहलोल हमारे राजमें बार बार आता है। तुम फ़ौज लेकर जाओ और इस बार उसे सदाके लिए हरा आओ। नहीं तो फिर कभी हमें अपना भुँह न दिखाना।"

स्वामीकी ऐसी कड़ी बातसे बिगड़कर प्रतापराव बहलोलकी खोजमें निकले और कोल्हापुरसे ४५ मील दिक्खनमें घाटप्रभा नदीसे कुछ दूर नसरी गाँवमें उसे जा मिलाया। बीजापुरी फ़ौजको देखते ही प्रतापरावने दाहने वार्येका कुछ भी विचार न किया और वे सरपट घोड़ा दौड़ाकर उसपर टूट पढ़। सिर्फ छः अनुचर उनके साथ थे, बाकी फ़ौज इस पागल्पनको देख पीछे ही रह गई। लेकिन प्रतापरावकी दृष्टि पीछेकी ओर नहीं थी, उन्हें बात सुननेकी भी फुसत नहीं थी; दो पहाड़ोंके बीचसे जानेवाला एक छोटा-सा रास्ता ही उनके सामने था। उस ओर बहलोलके आदमी खड़े थे। उस घाटीमें प्रतापराव बुस गये और दुश्मनोंसे घिरकर अपने छः साथियोंके साथ शीघ ही मारे गये। अब तो बीजापुरी फ़ौज जीतके उल्लासमें मराटोंके ऊपर टूट पड़ी और उनमेंसे बहुतोंको मार गिराया और खूनकी नदी बह चली (२४ फरवरी, १६७४ ई०)।

#### अन्य लडाइयाँ

आनन्दरावने पराजित हिम्मत हारी हुई मराठी फ़ौजको साहस देकर फिर इकट्ठा किया। शिवाजीने उन्हें सेनापित नियुक्त कर लिख भेजा " दुरमनको न हरा सको, तो जीते मत लौटना।" आनन्दराव अपने घुइसवारोंको लेकर बीजापुर राज्यके भीतर घुस गये। दिलेखाँ और बहलोलखाँ दोनोंने मिलकर उनका रास्ता रोका; तब तो आनन्दराव प्रतिदिन ४५ मीलके हिसाबसे इतनी तेज़ीसे कनाड़ाकी ओर चले कि दोनों ही खाँओंने हार मानकर उनका पीछक करना छोड़ दिया।

आनन्दराव दक्षिणकी ओर घूमकर कनाहामें घुते थे; वहाँ साँपाँव शहरके बाज़ारकी लूटसे (२३ मार्चकों) साद सात लाख रुपये उनके हाथ लगे। वहाँसे दस कोसकी दूरीपर बंकापुर शहरके पास उन्होंने बहलोलखाँ और खिजिरखाँके अधीन बीजापुरी फ़ौजके एक दलको हरा दिया। इस जीतमें उन्होंने पाँच सो घोड़े, दो हाथी और दुश्मनकी और भी बहुतसी धन-सम्पत्ति छीन ली, परन्तु बहलोल फ़ौरन लौटकर बड़ी तेज़ीसे उनके ऊपर टूट पड़ा। मराठोंने एक हज़ार घोड़े और लूटके मालमेंसे कुछ चीज़ छोड़कर भार हलका किया और लूटकी बाकी चीज़ें ले सही-सलामत अपने देशको लौट आये।

आठवीं अप्रेलको शिवाजीने चिपलूण शहरमें इन विजयी फ़ौजोंका मुआयना किया और उन्हें बहुत-कुछ इनाम भी दिया, और इंसाजी मोहितेको 'हम्बीरराव'की उपाधि दे प्रतापरावकी जगह उन्हें सबसे बड़े सेनापतिके पदपर नियुक्त कर दिया।

सन १६७६ ई० के दिसम्बरसे लेकर अगले वर्षके मार्च महीने तक कोंकण और दूसरी जगहों में लड़ाई बहुत घीरे घीरे चलती रही। दोनों ही तरफकी फ़ीजोंने यककर और ऊबकर युद्धमें काफ़ी जी नहीं लगाया। उनके नेताओंने भी युद्ध करके झगड़ा निपटानेसे लूट-लसोटमें ही अधिक आमदनी देखकर उसी ओर ध्यान दिया। इस साल जाड़ेमें बहुत वर्षा होनेसे महाराष्ट्रमें महामारी फैल गई, जिससे बहुतसे घोड़े और आदमी मर गये।

उधर बादशाह औरंगज़ेबने ७ अप्रेल (१६७४) को दिल्लीसे रवाना हो उत्तर-पिन्छिममें अफ़गान सरहदके लिए कूच किया, क्योंकि खेबर घाटीकी पहाड़ी अफ़रीदी जातिने वहाँ घोर विद्रोह मचा रखा था। दिलेरखाँ भी दक्षिणमें बुलाया गया। अब तो दक्षिणमें अकेला बहादुरखाँ रह गया। उसके पास फ़ौज भी इतनी थोड़ी थी कि उसे लेकर कुछ करना असम्भव था। इसी मौकेपर शिवाज़ीने बड़ी धूमधामसे अपने राज्याभिषकका कार्य पूरा किया।

# आठवाँ अध्याय

## शिवाजीका राज्याभिषेक

#### अभिषेककी आवश्यकता

शिवाजीने बहुतसे देश जीते और प्रचुर धन इकटा किया, परन्तु उन्होंने अब तक अपनेको ' छत्रपति ' यानी स्वाधीन राजा घोषित नहीं किया था जिससे उन्हें बहुत कुछ असुविधा और नुकसान हो रहा था। एक तो अन्य राजा उनको बीज पुरके आश्रित एक ज़मींदार अथवा जागीरदार-मात्र ही समझते थे, और बीजापुरके हाकिमोंकी निगाहमें वे विद्रोही प्रजा-मात्र थे, दूसरे, अन्य मराठ ज़मींदार मोंसलोंको अपनेसे किसी भी अंशमें बढ़ा मानते न थे, बिक उनमेंसे बहुतसे पुराने घर ( जैसे मोरे, यादव, निम्बालकर इत्यादि ) शाहजी और शिवाजीको ऐरा-गैरा अकुलीन कहकर उनकी अवहे-लना ही किया करते थे। उधर शिवाजीकी प्रजा भी बड़ी कठिनाहमें पढ़ गई थी, क्योंकि जब तक शिवाजी स्वाधीन राजा न कहलावें, तब तक प्रजा नियमानुशर शिवाजीका हुक्म माननेको बाध्य न थी। इसी प्रकार शिवाजीका भूमि-दान और सनद आदि भी नियमानुसार प्रमाण नहीं मानी जाती थी।

इन्हीं सब कारणोंसे शिवाजीने अपना अभिषेक कर ' छत्रपति ' की उपाधि प्रहण की, और दुनियाको यह घोषित कर दिया कि वे एक स्वाधीन राजा हैं। उनकी प्रजा अब उनको ही स्वामी मानेगी और किसी दूसरे मालिक के अधिकारको स्वीकार न करेगी। इसके सिवा महाराष्ट्रके अनेकों उत्साही देशभक्त अपने देशमें स्वाधीन हिन्दू राज्य—'हिन्द्वी स्वराज ' स्थापन करनेके लिए बड़े उत्सुक ये। उस समय केवल शिवाजी ही एक ऐसे व्यक्ति ये जो इस जातीय इच्छाको पूरा कर सकते थे।

#### अभिषेकका प्रबन्ध

परन्तु शास्त्रके अनुसार क्षत्रियको छोड़ दूसरी जातिका कोई भी आदमी राजा नहीं हो सकता था, और उन दिनों समाजमें भोंसले वंशको लोग सूद्र ही मानते थे। शिवाजीके मुन्शी बालाजी आबाजीने (जो मराटा-जातिके सबसे बड़े पंडित थे) काशीवासी विश्वेदवर भट्टको (जो गागा भट्टके नामसे पुकारे जाते थे) बहुत-सा रुपया देकर अपने हाथमें किया। भट्टकोने शिवाजीको क्षित्रय सिद्ध कर दिया। शिवाजीको आदिपुरुष सूर्यवंशीय क्षित्रय चित्तौरके महाराणाके पुत्र थे, इस बातको स्वीकार कर उन्होंने इस आशयका एक कागृज़ भी छिख दिया, और शिवाजीके अभिषेकका प्रधान पुरोहित होना भी उन्होंने स्वीकार कर लिया। गागा भट्ट दिग्वजयी पंडित थे, वे "चारों वेद, षट्शास्त्र और योगाभ्यासके जाता, ज्योतियी, मन्त्रोंके जाता, सब विद्याओंके पारदर्शी विद्वान् और कल्यियाके ब्रह्मदेव थे," (सभासद बखर)। उनके साथ वादिववाद कर सकनेवाला महाराष्ट्रमें उस समय कोई बाह्मण न था। इसीलिए शास्त्रार्थमें हार जानेके डरसे और दक्षिणामें बड़ी बड़ी रकमें पानेके लोभसे भी महाराष्ट्रके सब ब्राह्मणीने शिवाजीको क्षत्रिय मान लिया।

उसके बाद कई महीनेतक बहुत श्रूमधाम और व्ययके साथ अभिषेकका प्रबन्ध होता रहा। भारतवर्षके सब प्रान्तोंसे पंडितराण आमिन्त्रत किये गये। उस समय यद्यपि रास्तोंमें बड़े खतरे थे और एक स्थानसे दूसरे स्थानको जाना-आना बड़ा कठिन और कहसाध्य था, फिर भी ग्यारह हज़ार ब्राह्मण, जो अपने स्त्री-पुत्रोंसिहत पवास हज़ारके लगभग हो गए थे, रायगढ़के किलेमें आ उपस्थित हुए, और चार महीने तक शिवाजीके खर्चसे मिठाई और पकव न उड़ाते रहे।

अभिषेककी प्रारम्भिक आवश्यक बातें ग्रुरू हुई । पहले शिवाजीने अपने गुरु समर्थ स्वामी रामदास और अपनी माता जीजाबाईको प्रणाम कर उनसे आशीर्वाद लिया ।

## शिवाजी और शातकर्णांकी तुलना

आज जीजाबाईके आनन्दकी सीमा न थी। यो बनकाढसे ही पितकी उपेक्षा सहन करते हुए उन्होंने योगिनीकी माँति सुदीर्घ पचात वर्ष कांटे थे, परन्तु शिवाजीकी आजीवन अगाध मातृभक्तिने उनके सब कष्ट भुला दिए। उनके पुत्रके पिवन्न चरित्र, दया, चतुरता और अजेय वीरत्वकी ख्यातिसे संसार गूँज रहा था। आज उनके बेटेने स्वदेशवासियोंको पराधीनताके बन्धनसे छुड़ाया था। उसने हिन्दू नर-नारियोंकी अत्याचारसे रक्षा की थी; और सब ओर धर्म और

न्यायका राज्य स्थापित किया था। ऐसे महान् यशस्वी राजाकी माता कहलाकर वे देशपूज्या हुई। पन्द्रह सौ वर्ष पूर्व इसी महाराष्ट्र देशकी एक और राजमाता,— आन्ध्रराज श्री शातकणींकी माता गोतमींके शब्दोंमें वे भी अपने विजयी, धार्मिक पुत्रका गुण-गानकर मानो कह रही थीं—" मैं महारानी गोतमी बालश्री राजराजश्रो शातकणींकी माता। मेरे पुत्रकी मातृ सेवा बाधा-रहित है। सुख-दु:खमं नगरवासियोंसे उसकी पूरी सहानुभूति रहती है। वह शक, यवन, पह्नवींका नाश करनेवाला है। उसने बाह्मणों और अबाह्मणोंकी सम्पत्ति बढ़ाई है। उसने खलरात-वंशको ख़तम कर दिया है, चारों वणोंके सम्मिश्रणको रोका है और अनेक बार लड़ाईमें शतुआंको जीता है। वह सजनोंका आश्रय, लक्ष्मीका पात्र और दक्षिणायथका राजा है। ... \* "

ऐसा माळूम होता था कि उनके जीवनको इस पूर्ण सफलता तथा इस चरम आनन्दको दिखानेके लिए ही भगवानने जीजाबाईको इतने दिन जीवित रखा था। शित्राजीके अभिषकके केवल बारह दिन बाद ही अस्सी वर्षकी उम्में उनका देहान्त हुआ।

# तीर्थ-यात्रा और प्रायश्चित्त

गुइ और माताका आशीर्वाद पाकर शिवाजी तीर्थ-यात्राको निकले और चिपल्ला तीर्थमें जाकर वहाँ परशुरामकी पूजा की तथा प्रतापगढ़में अपनी इष्ट-देवी भवानीपर सवा मन सोनेका एक छन्न चढ़ाकर देवीकी उपासना की। २१ वीं मईको वे रायगढ़ लौट आए और बहुत दिनों तक वहीं देवी-देवताकी पूजामें मम रहे।

उनके पुरत्वे क्षित्रयोंका आचरण त्यागकर पतित ( शुद्ध ) हो गये थे, इसलिए शिवाजीने २८ वीं मईको प्रायिश्वत किया और गागा भट्टने उन्हें

\* " महादेव्या गोतमी बालश्रीमातुः राजराजस्य श्रीशातकर्णेः गोतमीपुत्रस्य अविपन्नमातृशुश्रूषाकस्य पौरजनिर्निशेषसमसुखदुःखस्य शक्यवनपह्नविमूद्रनस्य द्विजावर् दुरुष्वविन्नर्धनस्य खलरातनंशनिरवशेषकारस्य विनिवत्तितचातुर्व-णंसकरस्य अनेकसमरावजितशत्रुसंबस्य सत्युक्षणणामाश्रयस्य श्रिया अधिष्ठानस्य दक्षिणापथेश्वरस्य ....." Epigraphia Indice, VIII. 60, नासि-कगुहाकी शिलालिपका संस्कृत अनुनाद ) जने ज पहनाकर क्षत्रिय बनाया । उस समय शिवाजीने कहा, " हम द्विज हुए हैं और सब द्विजोंको वेदका अधिकार है, इसलिए हमारे क्रियाकाण्डमें भी वैदिक मंत्र पढ़ना होगा । '' यह सुनकर उस जगह जितने ब्राह्मण इकट्टे हुए ये वे सब विद्रोही हो उठे और कहने लगे, " कल्युगमें क्षत्रिय-जाति लुस हो गई है, अब ब्राह्मणोंको छोड़कर दूसरा कोई द्विज नहीं है । '' उन लोगोंने रुपयेके लालचसे भोंसले वंशको क्षत्रिय स्वीकार किया था, अन्यथा शिवाजीका अभिषेक भी होने न पाता और न ब्राह्मणोंको इतने लाख रुपये दक्षिणा, दान आदिमें ही मिलते । अब उनकी पहलेबाली सम्मतिका यह स्वामाविक नतीजा देखकर वे बिगड़ गये । खुद गागाभट्ट भी डर गये और किसी प्रकार इधर उधर कर-कराके जल्दीसे गोल-माल निटा दिया । अभिषेकमें वैदिक मंत्र नहीं पढ़े गये, परन्तु शिवाजीने विवाहके समय ( २९ वीं मईको ) उन्हीं मंत्रोंका व्यवहार किया ।

इस त्रत, प्रायाधित्त और उपनयनके समय बड़ा उत्सव हुआ और बहुत-सा रुपया दान दिया गया; गागाभट्टको ' मुख्य अध्वर्यु ' होनेसे पैतीस इज़ार रुपये मिल्ले। दूसरे साधारण ब्राह्मणोंके बीच पचासी हज़ार रुपये बाँटे गये।

दूसरे दिन शिवाजीने अपने ज्ञात और अज्ञात पाप-मोचनके लिए तुलादान किया। सोना चांदी ताँबा इत्यादि सात धातु, महीन सुन्दर वस्न, कपूर, नमक, मसाला, घी, चौनी, फड और खानेकी चीज़ें इत्यादि बहुतसे पदार्थ उनके शरीर बराबर (दो मनसे कुछ कम) वज़न करके नक़द पाँच लाल रुपयेके साथ बाह्मणोंको दान दिये गये। इसके सिवा उनके देश लुटते समय जो गो-बाह्मण, स्त्री और बालक मारे गये थे, उस पापके प्रायक्षितस्वरूप शिवाजीने और बाल इत्याह्मणोंको दान दिये।

अभिषेकके पहले दिन शिवाजी धंयमसे रहे। गंगाजलसे स्नान कर गागा भट्टको पचीस हज़ार और दूसरे बड़े बड़े ब्राह्मणोंको पाँच पाँच सौ रुपये दान दिये।

# शिवाजीका अभिषेक

जेठ महीनेकी शुक्क त्रयोदशी ( ६ जून, सन् १६७४ ई० ) को अभिषेककी शुभ तिथि थी। बहुत तड़के उठकर पहले शिवाजीने स्नान किया, फिर उन्होंने कुलदेव और कुलदेवी,—महादेव और भवानीकी पूजा की और कुलगुरु बालम भट्ट, पुरोहित गागा भट्ट तथा अन्यान्य बड़े बड़े पंडितों और साधुजनोंको प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लिया और उन्हें वस्नालंकार भेंट किए।

उसके बाद शिवाजी पिवित्र श्वेत वस्त्र पहनकर माला, चन्दन और सोनेके गहने धारण कर अभिषेक-स्नानके लिए नियत किये हुए स्थानपर गये। वहाँ जा कर दो फीट लम्बी, दो फीट चौड़ी, दो फीट ऊँची सोनेकी चौकीपर बैठे। उनकी बगलमें रानी सोमराबाई बैठीं। सहवामिणी होनेसे रानीका आँचल शिवाजीके दुपट्टेके साथ बाँध दिया गया था। कुछ दूर पीछेकी ओर युवराज शम्भूजी बैठे। आठों कोनोंमें सोनेक आठ घड़े और आठ छोटे बर्तनोंमें गंगाजल तथा गंगा प्रभृति सात बड़ी निदयोंका और दूसरी प्रसिद्ध प्रसिद्ध नदी, समुद्र और तीथोंका जर्मलक्त तथा गंगा प्रभृति सात बड़ी निदयोंका और दूसरी प्रसिद्ध प्रसिद्ध नदी, समुद्र और तीथोंका जर्मलक्त लक्ष्म रक्ष्म गया था। प्रत्येक घड़ेके पास अप्र प्रधानोंमेंसे एक एक प्रधान खड़ा था। उन लोगोंने ठीक मुहत्तेमें यह जल शिवाजी, रानी और राजकुमारके सिरपर छोड़ दिया। श्लोकोंके पाठ तथा मंगल-वाशोंकी ध्वनिसे आकाश गूँज उठा। सोलह सधवा बाहाणियोंने सुन्दरका कपड़े पहनकर, सोनेकी थालियोंमें पंच-प्रदीप ले उनके मस्तकके चारों ओर फिरा कर मंगल-आरती उतारी।

उसके बाद शिवाजीने गीले वस्न उतार दिए, और राजाके योग्य ज़रीके कामदार लाल कपड़े और मणिमुक्ताजिटत बहुतेन सुन्दर गहने पहन लिए; गलेमें फूलोंकी माला और सिरपर असंख्य मोतियोंकी झालरदार पगड़ी रखा ही; और अपनी दाल, तलवार, तीर और धनुषका 'अस्त्र-पूजन 'किया। इस उपलक्षमें भी उन्होंने बाह्मणोंको नमस्कार करके दान-दक्षिणा दी।

### सिंहासन-गृहकी सजावट

अन्तमें उन्होंने सिंहासन-ग्रहमें प्रवेश किया। इस ग्रहकी सज़ावटमें बहुत ज्यादा धन-रत्न खर्न किये गये थे। छतके नीचे ज़रीका चैंदोवा टाँगा गया था जिसमें मोतियोंकी लिहयाँ झुन्ती थीं। ज़मीनपर मखमलका फर्श बिछा हुआ था। बीचमें बहुत भेहनतसे तैयार किया हुआ निपुण कारीगरीके कामसे शोभित 'अमूल्य नवरत्नोंसे खिचत' एक बहा भारी सोनेका सिंहासन या। सिंहासनके नीचेका भाग सोनेसे मदा हुआ था। आठों कोनोंमें सोनेके पत्तेर

मंद हुए मणि-जटित अठ खम्भे थे। इन आठ खम्भोंके सिरेपर चमकीली ज़रीका चँदोवा टँगा था जिसमें जगह जगहपर मोतियोंके गुच्छे, हीरे और पद्मराग इत्यादि झूलते थे। राजांके बैठनेकी गद्दी बाधके चमड़ेके ऊपर मलमलसे दकी हुई थी। गद्दीके पीछे राजछन्न था।

सिंहासनक दोनों ओर अनेक प्रकारके राज-चिह्न सोनेके नुकीले भालोंके जपरसे झूलते थे, जैसे, दाइनी तरफ दो बड़ी मछलियोंका सिर (मुगलोंका शाही मरातिष ), बाई ओर धोड़ेकी पूँछका चँवर (तुकोंका राजचिह्न ) ओर भारी मान-दण्ड (यह न्याय-विचारका चिह्न प्राचीन पारस या ईरान राज्यसे लाया गया था)। बाहर राजद्वारका अग्रभाग दोनों पारवोंमें पत्तोंसे भुँह दके हुए जलके घड़ीसे सजाया हुआ था। उसके बाद दो हाथीके बच्चे ओर दो सुन्दर घोड़े ये जिनका साज और लगाम सोने और जनाहरातसे जड़े हुए थे।

### सिंहासनपर बैठना और छत्र धारण करना

निर्दिष्ट मुहूर्तमें शिवाजी अपने मान्य जनोंको प्रणाम कर सिंहासनकी सीढ़ीसे चड़कर गहीपर जा बैठे। उसी क्षण रहन-जटित स्वर्ण कमलके फूल और दूसरे सोरे-चाँदीके फूलोंके गुच्छे भर-भरकर सभासदोंके बीच लुटाये गये। फिर सोलह समया ब्राह्मणियोंने सुन्दर वस्त्र पहनकर, सोनेकी थालियोंमें पंच-प्रदीप जलकर, शिवाजीके चारों ओर शुमाकर अमंगल दूर किया। इकटे हुए ब्राह्मणोंने ऊँचे स्वरसे इन्नेक पढ़कर राजाको आशीर्वाद दिया, शिवाजीने भी सिर ह्यक्तकर उसका जवाब दिया। जनसाधारण आसमान फाड़ फाड़ कर चिल्लाने लगे, 'जय, शिवराजकी जय! शिव छन्नपतिकी जय!' जितने बाजे थे, सब एक साथ बज उठे। महाराष्ट्र देशके सब किलोंसे टीक उसी मुहूर्क्तमें तोपोंको सलामियाँ दगने लगीं। देश-भरमें सबको यह मालूम हो गया कि आज उन्हें अपना राजा मिला है।

पहले अन्वर्यु गागा भट, फिर अष्ट प्रधान और उनके पीछे अन्य ब्राह्मणोंने आगे बढ़कर राजाको आशीर्वाद दिया। शिवाजीके सिरके ऊपर राजछत्र रखा गया। उन्होंने सबको बेशुमार दौलत दी। दान-पद्धतिके अनुसार सोल्ह्स् महा-दान इत्यादि सब दान दिथे गये। सिंहासनके आठों कोनोंमें अष्टप्रधान न्यानी मंत्रीगण खड़े थे। उनकी पदिवयोंके फारसी नाम बदलकर संस्कृत नाम

दिये गये; जैसे, पेशवाके बदले 'मुख्य प्रधान।' शिवाजीने स्वयंको 'छत्रपति' घोषित किया। उस दिनसे 'राज्याभिषेक-शक 'नामक एक नया संवत् ग्ररू हुआ। यही संवत् पीछे सब मराठी सरकारी काग्ज़-पत्रोमें व्यवहार किया जाने लगा।

सिंहासनसे कुछ नीचे तीन आसनोंपर युवराज शम्भूजी, गागा भट्ट और पेशवा मोरेश्वर त्र्यम्बक निगले बैटे। बाक़ी मन्त्री लोग दो कतारों में सिंहासनके दोनों पाश्वों में खड़े रहे। उनके पीछे कायस्थ 'लेखक 'नीलप्रभु (पारसनीस) और बालाजी आवजी (चिटणीस) को स्थान मिला। दूसरे दरबारी लोग इसी क्रमसे दूर दूर खड़े थे।

इन सब कामों में आठ बज गथे तब नीराजी रावजी (शिवाजीके जज) जें अँग्रेज़-दूत हेनरी आक्तिण्डेनको सिंह सनके सामने छे गये। दूतने सिर झकाया और उनके दुभाषिये नारायण शेणवीने अँग्रेज़ कम्पनीकी ओरसे मेंट की हुई एक हीरेकी अँगूठी शिवाजीके सामने पेश की। राजाने उन सर्वोको और भो नज़दीक बुलाया और खिलअत पहनाकर बिदा किया।

#### रायगढ़में जलूस

सब काम समाप्त होनेके बाद हाथीपर सवार हो शिवाजी अपने दल-बल-सिहत रायगढ़ के रास्तेसे जुलूस निकालकर चले। आगे दो हाथियों के ऊपर दो राजपता काएँ यानी 'ज़री पताका '(ज़रीका) और 'मगवा झंडा '(रामदास स्वामीके गेवए वस्त्रका टुकड़ा) थे। नगरनिवासियों ने अपने घर और रास्ते सजा रखे थे। सभी घरों में सघवाओं ने प्रदीप घुमा घुमा कर राजाकी आरती उतारी, लावा और दूबसे परछन की। उसके बाद रायगढ़ पहाइके सब मंदिरों में जा जाकर प्रत्येक मंदिरमें पूजा, दान, ध्यान कर अन्तर्में शिवाजी घर लोटे। तब तक दोपहरका समय हो गया था।

#### अभिषेकका खरचा

दूसरे दिन त्राह्मणोंको दक्षिणा देनेका और भिखमंगोंकी बिदाईका काम शुरू हुआ। इसके खतम होनेमें बारह दिन लगे और इस बीचमें हरएकको राजाके यहाँसे सीधा भिळता रहा। मामूली त्राह्मणोंकी दक्षिणा तीनसे लेकर पाँच रुपये

तक थी। ब्राह्मणियों और लड़कोंकी दक्षिणा दो और एक रुपया थी। इस दानमें साढ़े सात लाख रुपये खर्च हुए।

अभिषेकके दो दिन बाद वर्षा ग्रुरू हुई और दस-ग्यारह दिन तक मूसलभार पानी बरसता ही रहा। निमन्त्रित आदिमियोंको बिदा लेकर लौटनेका रास्ता ही न मिला। १८ वीं जुनको पूर्ण सुखसम्पत्तिके बीच बृद्धा जीजाबाईका देहानत हुआ। उनकी पचीस लाख होणकी सम्पत्ति शिवाजीको मिली। यह अशौच खतम होनेपर शिवाजी दूसरी बार सिंहासनपर बैठे।

कृष्णाजी अनन्त सभासदने कुछ बढ़ाकर लिला है कि अभिषेकके समय सात करोड़ दस लाल ६पये खर्च हुए थे। \* परन्तु सब भिलाकर अगर पचास लाल रूपये रखे जाँय, तो सच हो सकता है।

## फिर लड़ाई छिड़ गई

अभिषककी धूमधाममें शिवाजीका राजकीय खाली हो गया। इसीलिए उनको फिर लूटके लिए बाहर निकलना पड़ा। इसके टीक एक महीने बाद आधी जुलाईके लगभग यह अफ्बाह फैली कि मराठे घुड़सवारोंका एक दल एक गाँव लूटनेवाला है। ऐसी अफ्बाह सुनकर मुगल स्वेदार बहादुरखाँ पेड़-गाँवका अपना खेमा छोड़कर फ़ौजके साथ पचास मील दूर उनको रोकने गया। उसी मौकेगर सात हज़ार मराठोंके एक अन्य दलने दूसरे रास्तेसे आकर पेड़-गाँवके अरक्षित मुगल शिविरपर अचानक हमला कर दिया और वहाँ बिना किसी रोक-टोकके एक करोड़ रुपये और दो सी अच्छे अच्छे बादशाही घोड़े लूटकर शिविरम आग लगा दी और वह चलता बना। जाड़ेके दिनोंमें मराठे लोग कुछ महीनों तक कोली देश, औरंगाबाद, बगलाना और खानदेश लूटते फिरे। सन् १६७५ ई० की जनवरीके अन्तमें उन्होंने कोल्हापुरसे साहे सात

<sup>\*</sup> सभासद लिखा है कि "सिंहासनेंग बत्तीस मन सोना (दाम चौदह लाख रुपये), जुने हुए हीरे और मणि-माणिक्य लगाए गए थे। अष्ट प्रधानों-मेंसे हरएकको एक लाख होण (अर्थात पाँच लाख रुपये) नगद और हाथी घोड़े, कपड़े तथा गहने इनाममें मिले थे; गागा भट्टको 'अपरिमित द्रव्य' दिया गया था।"

हज़ार रुपये वस्त्र किये, परन्तु आधी फरबरीके लगभग मुग़ल कल्याण शहरको जलाकर चल दिये।

# मुग़ल, बीजापुरी और शिवाजी

सन् १६७५ ई० के मार्चित्र मई तक तीन महीने शिवाजीने फिर मुग़ल-बादशाहके अधीन होनेकी इच्छाके बहाने सन्धि करनेका विचार प्रकट कर सूबे-दर बहादुरखाँको चकर्मेमें डाल रखा। इसी बीचमें कोल्हापुरपर (मार्चमें) तथा फोण्डके प्रसिद्ध किलेपर (जुलाईमें) अधिकार कर लिया। इस प्रकार अपना मतलब सिद्ध हो जानेपर शिवाजीने बहादुरखाँके दूतको बेइज्जतीके साथ भगा दिया।

क्रोध और लजासे व्यथित होकर बहादुरखाँ शिवाजीको दबानेके लिए बीजापुरके वज़ीर खवासखाँसे मिल गया, परन्तु ११ वीं नवम्बरको बीजापुरके अफ़गान दलने खवासखाँको केंद्र कर लिया और राज-काजका अख्तियार उसके हाथसे छीन लिया। बेचारे बहादुरखाँकी मन्शा पूरी न हो सकी।

सन् १६७६ ई० के ग्रुरूहीमें शिवाजी बहुत बीमार पड़े । स्तारामें तीन महीने दवा करनेपर मार्चके अन्तमें जाकर कहीं वे अच्छे हुए ।

इधर खवाधखाँके पतनके बादहीसे बीजापुरमें अफ़गान और दक्षिणी उमरा-ओंके बीच बड़ा भारी घरेलू झगड़ा ग़ुरू हो गया। बहादुरखाँ बीजापुरके नथे वज़ीर अफ़गान-नेता बहलोलखाँके ऊपर चढ़ाई करनेके लिए (३१ मई, १६७६ ई० को) रवाना हुआ। बहलोलने झट शिवाजीसे सन्धि कर ली। उसकी शतें ये थीं कि बीजापुर-सरकार शिवाजीको हर साल नकद तीन लाख रुपये और एक लाख होण (यानी पाँच लाख रुपये) कर स्वरूप देगी, शिवाजीके जीते हुए देशोंपर शिवाजीका ही अधिकार मानेगी, और अगर मुगल चढ़ाई करें, तो शिवाजी अपनी फीजसे आदिलशाही राज्यकी रक्षा करेंगे। परन्तु, बीजापुरके घरेलू झगड़ों और नये परिवर्तनोंके बीच यह सन्धि बहुत दिन नहीं चली। लेकिन उससे शिवाजीकी कोई हानि नहीं हुई। वे दूसरी ओर बहुत धनी देश,—पूर्व-कर्णाटक अर्थात् मद्रास प्रान्तको जीतनेके लिए चल दिये।

# नवाँ अध्याय

# छत्रपति शिवाजीका दक्षिण-विजय

# पूर्व कर्णाटकके राज्य और उनका ऐइवर्य

किसी समय विजयनगरका प्रसिद्ध साम्राज्य कृष्णा नदीके किनारेसे सारे दक्षिण देशमें, पूर्वीय समुद्र-तटसे पश्चिमी समुद्रके किनारे तक, अर्थात् मद्रास्से लेकर गोआ तक फैला हुआ था। परन्तु, सन् १५६५ ई० में दक्षिणके सब मुसलमान सुलतानोंने मिलकर विजयनगरके सम्राटको लड़ाईमें पराजित कर मार डाला, और राजधानीको नष्ट भ्रष्ट कर डाला। परन्तु इस लड़ाईके बाद ही विजयनगरका साम्राज्य टूटने लगा; कुछ प्रदेश तो मुसलमानोंने छीन लिथे और कुछ भाग स्वतन्त्र हो गये। विजयनगरके अन्तिम सम्राट श्रीरंग रायलने अपना सर्वस्व खोकर अपने ही एक सामन्त श्रीरंगपत्तनके राजाके यहाँ आश्रक लिया (१६५६ ई०)।

इसी बीच बीजापुर और गोलकुण्डाके मुलतानोंने विजयनगरको कर देनेवाले छोटे छोटे राजाओं के हाथसे वर्त्तमान मैस्र्राज्य और मद्रासके आसपासका प्रायः समस्त प्रदेश छीन लिया। ये राजा लोग श्राक्तशाली विजयनगर साम्राज्यके आश्रयको त्याग कर अपनी अपनी सीमामें खुदमुस्तार होनेके गर्व और स्वार्थमें अन्धे हो रहे थे। अतः शक्तिशाली मुसलमान शत्रुओं के विरुद्ध वे संगठित न हो सके। फल यह हुआ कि मुसलमानोंने उन्हें एक एक करके सहजहीं में हरा दिया। इस प्रकार सन् १६३७ और १६५६ ई० के बीच कुतु-बशाहने गोलगुण्डाके दक्षिणपूर्वकी ओर बढ़कर कडापा, उत्तरी आरकटका ज़िला (पलार नदीके उत्तरका हिस्सा) और शिकाकोलने सद्राज बन्दर (मद्रासके प्रायः ५० मील दक्षिण) तक मद्रासके समुद्रतटका प्रदेश अपने अधिकारमें कर लिया। इसको नाम दिया गया 'हैद्राबादी कर्णाटक। ' इसके ठीक दक्षिणों पराल नदीसे कावेरी नदी तककी चौरस ज़मीन और लगभग

सारे मैस्र प्रदेशमें आदिल शाहने अपना राज्य फैलाया जो 'बीजापुरी' कर्णाटक 'कहलाया।

धन-धान्य और जन-संख्यामें यह कर्णाटक प्रदेश भारतेक अन्य सब प्रदेशों से कही बढ़ा-चढ़ा था। वहाँकी ज़मीन बहुत उपजाऊ तथा वहाँके अधिवासी बड़े परिश्रमी और शिल्प-कार्यमें चतुर थे। मिण-मिणक्यकी खानों और हाथियों से भरे जंगलों से राजाकों खूब आमदनी होती थी। इन्हीं सब कारणों से देशकी आमदनी शीवता से बढ़ती जाती थी। इस आयका बहुत कम हिस्सा खर्च होता था, क्यों कि प्रजा बड़ी मितन्ययी थी और वहाँ किसी भी प्रकारकी विलासिता न थी। लोग बासे भातमे इमलीका पानी और नमक-मिर्च मिलाकर आनन्दसे खाते, और लँगोटी पहनकर बारहों महीना गुज़र करते थे। इस कारण हर साल कर्णाटकमें बहुत-सा धन जमा होता था जिसका कुछ हिस्सा बड़े बड़े मित्रपांके बनानें में खर्च होता था, बाकी धन जमीन में गाड़ दिया जाता था। इसीलिए युग-युगान्तरसे कर्णाटक प्रदेश सुवर्णमय देशके नाम से प्रसिद्ध था। समय समयपर विदेशी राजा और सामन्त लोग इस देशके अगाध धन-रत्न छूट ले गये थे। इस समय शिवाजीकी भी दिष्ट इसी कर्णाटकपर पड़ी।

#### कणाटकके बाजापुरी जागीरदारोंमें घरेल कलह और उनकी नीति

सन् १६ ७६ ई० में वर्तमान मैसूर राज्यका समस्त भाग बोजापुरके अधीन या और वह कई हिस्सों में बँटा हुआ या। उनमें कुछ तो उमरावोंकी जार्गा हैं थीं और कुछ कर देनेवाले छोटे छोटे हिन्दू राजाओं के राज्य थे। इसको लोग 'कर्णाटक बालाबाट '(अर्थात् 'ऊँची ज़मीन ') कहते थे। मैसूरके पूर्वकी ओर बंगालकी खाड़ी तक फैली हुई जो समभूमि हैं (अर्थात् महासके आरकट आदि ज़िले) उसका नाम या 'कर्णाटक पाइनबाट '(यानी 'नीचा देश ') मे मैसूरके पहाइसे इस मैदानमें उतरनेपर उत्तरसे दक्षिणकी ओर जानेके मार्गमें कमस तीन बीजापुरी उमरावोंकी जागीरें पहती थीं। पहले जिजीके प्रसिद्ध किलेके अधीनका प्रदेश या जिसका हाकिम नासिर महम्मदखाँ (मृत वज़ीर खवासखाँका सबसे छोटा माई) या। उसके बाद बलिकण्डपुरम् था, जहाँ वानरराज बालीको श्रीरामचन्द्रजीके दर्शन हुए थे; इसके मालिक शेरखाँ लोदी (अफगान वज़ीर बहलोल लोदीके जाति-भाई) थे। अन्तमें कावेरीके पाह

तंजोर पहता था जिसे शिवाजीके सौतेले माई व्यंकोजी उर्फ एकोजीने सन् १६७५ ई० में अपने अधिकारमें कर लिया या। इससे और भी दक्षिणमें मतुराका स्वाधीन राज्य पहता या। इसके सिवा बेल्र, अरिण आदि प्रसिद्ध किले अलग अलग अफसरोंके हाथों थे।

इन सब बीजापुरी उमरावोंमें अपने अपने स्वार्थेके लिए हमेशा लहाई-झगड़ा, मार-काट और छीना-झपटी चलती रहती थी। कोई भी अपने ऊपर सुलतानके अधिकारको नहीं मानता था, क्योंकि सुलतान उस समय नाबालिग और वज़ीरके हाथका कठपुतला-मात्र था। शेरखॉने एक युक्ति सोची कि वह फरासीसी कम्पनीकी, जिससे कि उसकी मित्रता थी, पाण्डीचेरीकी कोठीसे गोरे और साहबोंके सिखाये हुए देशी सिपाहियोंको लेकर जिजीपर अधिकार कर ले; उसके बाद धीरे घीरे राज्य और बल बढ़ाकर महुरा और तंजोरके अगाध धन-दोलतको लूटे, और अन्तमें उसी धनके ज़ोरसे फीज बढ़ाकर गोलकुण्डाका राज्य जीत ले।

# कर्णाटकपर धावा करनेके पूर्व अन्यान्य राज्योंसे सन्धि करना

शेरखँन १६७६ ई० सालमें जिजी प्रदेशपर अक्रमण कर उसके बहुतसे हिस्से छीन लिए। जिजीके मालिक नासिर महम्मदने निरुपाय हो गोलकुण्डासे सहायता माँगी। इस समय गोलकुण्डामें कुतुवशाहका मादका नामक एक ब्राह्मण मन्त्री ही संवेसवी था। वह एक वैष्णव और धार्मिक हिन्दू था। मादकाकी आन्तरिक इच्छा थी कि कर्णाटकको मुसलमानोंके (अर्थात् बीजापुरके) हाथसे छुड़ाया जाय और सन् १६४८ से पहलेकी माँति वहाँ फिर हिन्दू-शासन हो जाय। शिवाजीके समान मुवन-विजयी मक्त हिन्दूको छोड़ और किसीके द्वारा यह महान् कार्य सम्पन्न होनेकी सम्मावना न थी। सुलतानने अपने प्यारे मन्त्रीकी सलाह स्वीकार की। शिवाजीसे इस शतिपर सन्धि हुई कि शिवाजी मराठा फौजके बलसे बीजापुरी कर्णाटक जीतकर कुतुवशाहको देंगे और वहाँके राज-कोवमें जो धन-सम्पत्ति मौजूद है वह, तथा लटका माल और मैस्रकी कुछ जमीन स्वयं लेंगे। इस आक्रमणका सब खर्च कुतुवशाहको जिम्मे रहेगा। इसके स्स्वा तोप और गोले तथा पाँच हजार फौज देकर वे शिवाजिकी सहायता भी

करेंगे। शिवाजीके चतुर दूत प्रह्लाद नीराजीने मादलाके साथ बातचीत करके यह बन्दोबस्त पका किया।

शिवाजीने सोचा कि कर्णाटक-विजय करना कठिन काम है, अतः वहाँ खुद न जाकर केवल सेनापितको भेजनेसे कोई फल न होगा, और इसमें कमसे कम एक वर्ष लगेगा। इघर इतने दिनों तक स्वदेश छोड़कर सुदूर कर्णाटकमें रहनेपर शत्रु लोग ऐसा मौका पाकर राज्यमें महा अनिष्ट कर सकते हैं। इसी कारण शिवाजी सुगृल सरकारसे मेल करनेके लिए उत्सुक हुए। सन् १६७६ ई० के अन्तमें मुगृल और बीज।पुरकी जैसी अवस्था थी, उससे शिवाजीको बड़ा सुभीता हुआ। बीज।पुरमें नये वज़ीर बहलोलखाँके अफ़गान-दल और उनके शत्रु दक्षिणी तथा हवशी उमराओं के बीच ज़ोरकी मारकाट और लड़ाई चल रही थी। उधर मुगृल स्वेदार बहादुरखाँ बहलोलके ऊपर बिगड़ा हुआ था, इसलिए वह मौका देख दक्षिणियोंका पक्ष ले बीजापुरके ऊपर (३१ मई, १६७६ ई० को) चढ़ाई कर बैटा और इस लड़ाईमें एक वर्षसे भी ज्यादा समय तक उलझा रहा। इस समय किसीको भी शिवाजीकी ओर ध्यान देनेका मौकान मिला।

बहादुरखाँने देखा कि बीजापुरपर आक्रमण करनेसे पहले यदि शिवाजीको हाथमें न कर लिया जायगा, तो मुग्लोंके अधीन प्रदेश अरक्षित और खतरेमें ही रहेंगे। उस ओर शिवाजीने भी देखा कि जब वे खुद कर्णाटकको सर करनेमें व्यस्त रहेंगे, उस समय यदि मुग्ल-स्वेदार शत्रुता करें तो महाराष्ट्र देशकी बड़ी भारी हानि होगी। इसीलिए 'तुम हमें न जलाना, हम तुम्हें न छूएँगे' इस शर्तपर दोनों पक्षोंने मेल कर लिया। शिवाजीके दूत नीराजी रावजी पण्डितने बहादुरखाँको गुप्त रूपसे बहुत रुपये धूँस दिये और प्रकटमें बादशाहके लिए खुछ रुपये या भेट देकर सन्धिकी लिखा-पड़ी करा ली।

#### हनुमन्ते वंशकी सहायता

भाग्य सदा उद्योगी पुरुष-सिंहके ऊपर प्रसन्न रहता है। शिवाबीको कर्णाटक-विजयके लिए एक बड़ा सहायक भी मिल गया। रघुनाय नारायण इनुमन्ते नामका एक चालाक, अनुभवी, प्रभावशाली और धनी ब्राह्मण शाहजीके समयसे व्यङ्कोजीका संरक्षक और वज़ीर होकर कर्णाटकका राज-काज करता आता या। इसीलिए रघुनाय और उसके भाई जनादनको लोग उस देशके राजाके समान मानते ये। व्यङ्कोजीन बहे होनेपर शासनका भार अपने हाथमें लिया और रघुनाथसे राजस्वका हिसाब माँगा। रघुनाथ इतने वर्षोतक मालिकके बहुतसे रुपये इस्पता रहा था, इस बातको ईपीसे अन्य मंत्रियोंने जाहिर कर दिया। इतने दिन तक आधिपत्य करनेके बाद हिसाब देने और व्यङ्कोजीके आज्ञानुसार चलनेमें रघुनाथ अपना अपमान समझने लगा और वज़ीरीसे इस्तीफा देकर काशी-यात्राके बहाने तंजोरसे स्परिवार चला आया। यह खबर पाकर शिवाजीने उसे बहे आदरसे बुद्धाया और अपने राज्यमें नौकरी दी रघुनाथने उनको कर्णाटककी सब जगहोंकी नस-नसकी बात बता दी, और अपने वंशकी इतने दिनोंकी प्रतिष्ठाद्वारा शिवाजीके कर्णाटक-आक्रमणमें विशेष सहायता की।

पेशवाको अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर कोंकण प्रदेशका शायन-भार अन्नाजी दत्त (सुरनीस) को देकर और दोनोंके अधीन एक एक बड़ी फीज रखकर सन् १६७७ ई० के जनवरीके आरम्भमें शिवाजीने रायगढ़से प्रस्थान किया।

इसी बीचमें उनके दूत प्रह्लाद नीराजीने गोलकुण्डाके सुलतान कुतुबशाहको शिवाजीके साथ मुलाकात करनेके लिए राजी कर लिया था। पहेल तो सुलतानको भय हुआ कि कहीं उनकी भी दशा अफजल या शायस्ताखाँकी तरह न हो, परन्तु प्रह्लादने अनेक प्रकारसे धर्मको शपथ खाकर उनको समझाया कि शिवाजी कभी विश्वास्थात न करेंगे। मादन्नाने भी इस बातका समर्थन किया और सुरुतानको समझाया कि शिवाजीको पास बुलाकर भैत्री कर लेनेसे भविष्यमें मुगलोंके आक्रमणसे गोलकुण्डाकी रक्षाका निश्चित उपाय हो सकेगा।

#### शिवाजीका गोलकुंडा-राज्यमें प्रवेश

अपनी ऑखोंके सामने फ़ौजोंको शृंखलापूर्वक चलाकर नित्य-नियमित कूच करके ज्ञित्राजी एक महीनेमें (फरवरीके पहले सप्ताहमें) हैदराबाद शहरमें जा पहुँचे। उन्होंने कहा हुक्म जारी कर दिया था कि कोई सिपाही या नौकर-चाकर रास्तेमें किसी गाँववालेकी चीज़ोंपर हाथ न डाले और न स्त्रियोंकी आबरू ही बिगाहे। पहले दो चार मराठोंने इस नियमको मंग किया; पर अपराधियोंको फाँसी अथवा हाथ-पैर काटनेकी सजा देनेसे ऐसा भय फैला कि पचास हज़ार हथियाखन्द सिपाहियोंका दल एक महीने तक बड़े शान्त और साधु-भावसे यात्रा करता रहा, फिर भी पेड़के एक तिनके या अन्नके एक

दानेकी भी किसीकी हानि नहीं हुई। इस कारण चारों ओर शिवाजीका यश फैल गया।

कुतुबशाहने राजधानीसे कई कोस आगे बढ़कर शिवाजीकी अभ्यर्थना करनेका प्रस्ताव किया। परन्तु शिवाजीने नम्न होकर उन्हें मना करा दिया। वे बोले, '' आप हमसे बड़े हैं, गुरुजनोंको इतना आगे बढ़कर छोटेका सम्मान करना अनुचित है ''। इसलिए केवल मादना, उनके भाई अकन्ना और हैदराबादके बड़े बड़े लोगोंने शहरसे पाँच छः कोस आगे बढ़कर शिवाजीकी अभ्यर्थना की और वे उन्हें राजधानीमें ले आये।

# हैदराबाद शहरमें शिवाजीकी अभ्यर्थना

शिवाजिक स्वागतके लिए राजधानी हैदराबादने आज अत्यन्त सुन्दर वेश धारण किया था । बड़े बड़े रास्ते और गलियाँ कुंकुम और केसरसे लाल-पीली दिखाई देती थीं । जगह-जगहपर फूल बिछे थे और रंगीन ध्वजा-पतांका तथा फाटकोंसे सारा शहर सजाया गया था । लाखोंकी संख्यामें नगर-वासी अच्छी अच्छी पोशाकें पहनकर रास्तों हे किनारे खड़े थे । छज्जे और बरामदे बस्नामूणणोंसे सुसजित महिलाओंसे भरे थे ।

शिवाजीने भी अपनी फौजको इस दिनके लिए खास कपड़े पहनाये थे। चमकीली पोशाक और इथियारों के कारण उनके सिपाही धनी उपरावों की तरह माल्प पड़ते थे। कुछ चुने-डुए सिपाहियों की पगड़ियों में मोतीकी झालेंर ('तोड़े'), हाथों में सोने के कड़े, बदनपर रुफद वर्ग्म और ज़रीकी पोशाकें भी थीं।

दोनों राजाओं की मुलाकातके लिए निर्दिष्ट शुभ दिनको यह पवास हज़ार मराठी फीज हैदराबादमें श्रुषी। उनकी वीरताकी कहानियाँ कई दिनोंसे दक्षिणमें लोगोंमें मुँह मुँह प्रचलित हो रही थीं, कितनी हो गाथाओं (बेलेडमें) और गीतोंमें गाई जाती थीं। आज लोग आधर्यके साथ उन्हीं सब प्रसिद्ध वीर नेताओं और क्षिपाहियोंकी ओर टकटकी लगाये देख रहे थे। इतने दिन तक जिनके नाम ही सुनते आते थे, आज उनको अपनी आँखोंके सामने देखा।

सबकी नज़र सेनापित, मंत्री और रक्षकांसे घिर हुए वीरश्रेष्ठ शिवाजींक जिय जा अटकती थी। उनका शरीर छरहरा और मझोले कदका था। पिछले सालकी बीमारीसे और महीने-भरकी प्रतिदिनकी यात्राके कारण वे और भी दुबले-पतले दिखाई देते थे, परन्तु उनके गोरे मुँहसे सर्वदा हाँसी टपकती थी। उनकी तीखी चमकीली आँखें इधर उधर घूमती दिखाई पहती थीं। शहरके लोग आनन्दसे 'जय शिव, छत्रपतिकी जय 'की ध्विन करने लगे। महिलाएँ बरामदांसे सोने चाँदीके फूल बरसाने लगीं, या आकर उनके मुखके चारो ओर आरती उतार स्वागत-गान गाने और आशीर्वादके वचन उचारण करने लगीं। शिवाजी भी जनताम मोहरें और रुपये छुटाने लगे। उन्होंने हरएक मुहल्लेक प्रधान मुख्याको खिलअत और अलंकार प्रदान किये।

### शिवाजी और कुतुबशाहकी भेंट

इस प्रकार जुल्ल कुतुबशाहके दाद-महल (न्याय-प्रामाद) के सामने पहुँचा । वहाँ और सब शान्त-शिष्ट भावसे रास्तेमें खड़े हो गये। केवल शिवाजी पाँच प्रधान कर्मचारियों को साथ ले सीढ़ीसे दरबार-गृहमें पहुँच। वहाँ कुरुवशाह उनकी प्रतीक्षामें थे। उन्होंने दरवाज़े तक आकर शिवाजीको आलिंगन किया और हाथ पकड़कर उन्हें अपनी बगलमें गदीपर बैठाया। मंत्री मादलाको फर्शपर बैठनेकी अनुमति दी गई। और सब खड़े ही रहे। अन्तःपुरकी बेगमे दोनों ओरकी पत्थरकी जालियों के छिद्रोंसे बड़े आधर्यके साथ यह अपूर्व दृश्य देखने लगी।

कुतुबशाहने तीन घंटेतक बातचीत की । उन्होंने शिवाजीके मुँहसे उनके जीवनकी आश्चर्य-जनक घटनाएँ और वीर-कीर्तियोंका लम्बा चौड़ा बयान बड़े चावसे सुना । अन्तमें उन्होंने खुद अपने हाथसे शिवाजीको पान-इतर दे तथा मराठे मंत्रियों और सेनापितयोंको खिल्छात, अलंकार, हाथी, घोड़े आदि उपहार देकर बिदा किया। वे स्वयं शिवाजीके साथ साथ सीदीके नीचे तक पहुँचानेके लिए आये। वहाँसे शिवाजी सस्तमें रूपये लुटाते हुए अपने डेरैको लीट गये।

दूसरे दिन मादन्ना पंडितने शिवाजी और उनके प्रधान कर्मचारियों को निमं-त्रण देकर भोजन कराया; अतिथियों के लिए उनकी माताने स्वयं रसोई बनाई थी। भोजनके अन्तर्मे अनेक उपहार लेकर मराठे डेरेपर लीटे।

### गोलकुंडा राज्यके साथ सन्धि

अब कामकी बातें शुरू हुई। बहुत कुछ बहसके बाद शिवाजीके साथ सिन्धकी ये शतें तय हुई कि (१) कुतुबशाह प्रतिदिन पन्द्रह हज़ार हायें नक्द और अपने सेनापित मिर्जा महम्मद अमीनके अधीन पाँच हज़ार सेना, कई तोपें और गोला बारूद देकर शिवाजीको कर्णाटक जीतनेमें सहायता देंगे। शिवाजीने प्रतिशा की कि (२) कर्णाटकका जो अंश उनके पिता शाहजीका था, उसको छोड़ समस्त जीता हुआ प्रदेश वे कुतुबशाहको देंगे। इसके सिवा उन्होंने कुतुबशाहके सामने धर्मकी शपथ खाकर कहा कि (३) भुगलोंका आक्रमण होनेपर वे गोलकुंडा राज्यकी रक्षा करनके लिए फौरन आयँगे। उसके लिए (४) कुतबशाहने शिवाजीको पूर्व स्वीकृतिके अनुसार पाँच लाख हपयेका वार्षिक कर नियमित रूपसे देनेका आश्वासन दिया।

गुत रूपसे यह सब मन्त्रणाएँ और संधि-चर्चा हो रही थी, और प्रकटमें मराठोंका और नगरवासियोंका समय आनन्द-मंगल, तमाश और भोजमें सुखसे बीत रहा था। शिवाजीने दूसरी बार कुनुबशाहसे मुलाकात की। दोनों शासक प्रासादके बरामदेमें पास ही पास बैठे। समस्त मराठी फीज कूच करके उनके सामनेसे निकाली गई, गोलकुण्डाके सुकतानने शिवाजीको नाना उपहार मेंट किय। शिवाजीके बोके तकको एक मणि और हीरेकी माला गलेमें पहनाई गई, क्योंकि वह भी उनके युद्ध जयका साथी था।

एक दिन कुतुवशाहने पूछा, "आपके यहाँ कितने हाथी हैं!" शिवाजीने अपने हज़ारों मावले पैदलोंको दिखाकर कहा, "यही हमारे हाथी हैं।" तक मुलतानके एक बड़े भारी मत्त हाथीके साथ मावले सेनापित येसाजी कंकने तलवार लेकर युद्ध किया और उसको कुछ देर तक रोक कर अन्तमें एक चोटमें उसकी सुँह काट डाली। हाथी हारकर भाग गया।

इस प्रकार एक महीने बाद रुपये और चीज़-वस्तु लेकर शिवाजी मार्च महीनेके गुरूमें हैदराबादसे खाना हुए। दक्षिणकी ओर जाकर शिवाजीने कृष्णा नदोके तीर 'निवृत्ति संगममें' (भवनाशी नदोके संगम क्षेत्रमें ) स्नान, पूजा दानादि कर फीजको अनन्तपुर भेज दिया, और स्वयं थोड़ेसे रक्षक और कर्मचारियोंको ले शीशातां श्रीशैलके दर्शनको चल दिये।

### शिवाजीका श्रीशैल दर्शन

यह स्थान कुर्नूल शहरसे ७० मील पूर्वकी ओर है। यहाँ कुष्णानदीसे हज़ार फीटकी ऊँचाईपर एक समतल भूमिम जनहीन बनके बीच मिलकाजुन शिवका मिन्दर है। द्वादश उपोतिलिंक्जोंमेंसे यह भी एक लिंग है। मिन्दर पचीस छन्बीस फीट ऊँची दीवारसे घिरा हुआ है, और इसके चारों ओर खूब चौड़ा ऑगन है। यह दीवार बड़े बड़े चौकोर पत्थरोंसे बनी है और इसमें हाथो, घोड़े, बाग, शिकारी, योद्धा, योगी और रामायण तथा पुराण आदिक दृदय बड़ी सुन्दरतासे खुदे हुए हैं। शिव-मिन्दरके चारों कोने बराबर हैं। विजयनगरके दिग्जियी सम्राट् कृष्णदेव रायके धनसे मिन्दरके चारों ओरकी दोवार और तमाम छत सोनेके चमकदार पत्तरोंकी चादरसे मही गई थी (१५१३ ई०)। इस वंशकी एक सम्राज्ञीने ऊपरसे नीचे कृष्णाके जलकी घारा तक हज़ार फीटसे भी अधिक लम्बे मार्गमें पत्थर जड़वा दिये गये थे। उसके नीचेके घाटका नाम था 'पाताल गंगा'; और कुछ दूर नीचे ही नदीके दूसरे तटपर 'नील गंगा' नामका दूसरा घाट था। ये दोनों प्रसिद्ध तीर्थ थे। शिव-मिन्दरके पास एक छोटा-सा दुर्गाजीका मिन्दर भी है।

शिवाजीने श्रीशैंलमें जाकर स्नान, पूजा, दान, लक्ष-ब्रह्मग-भोजन इत्यादि पुण्य-कार्य करते हुए वहींपर नवरात्र (अर्थात् चैत्र शुक्ल पक्षके प्रथम नी दिन, २४ मार्नसे लेकर १ अपेल १६७७ ई० तक) बिताया। इस तीर्थ-स्थानके शान्त स्निग्ध सीन्दर्य, रम्य निर्जनता और भार्निक भात्र जगानेवाली स्वाभाविक शक्ति देख वे आनन्दमें मम हो गये। यह स्थान उनको द्वितीय कैलास या शिवके स्वर्गके समान जान पड़ा। मस्नेके लिए ऐसा उपयुक्त स्थान और समय फिर न आयेगा, ऐसा विचारकर शिवाजीने देवीकी मूर्तिके चरणींपर अपना सिर काटकर देह त्यागनेका निश्चय किया। कहते हैं कि मगवतीने स्वयं प्रकट हो शिवाजीकी उठाई लुई तलवारको छीनकर फॅक दिया और उन्हें रोककर कहा, "बचा, इस उपायसे तुझे मोक्ष नहीं मिलेगी। ऐसा काम मत करना। तेरे ऊपर अब भी बहुत बड़े बड़े कार्योंका भार है।" यह कहकर देवी अन्तर्द्यान हो गई और शिवाजी भी स्थिर हुए।

#### जिजीपर अधिकार

अप्रेलकी ४ और ५ तारीखको अनन्तपुर होटकर शिवाजी फ़ीजके साथ चटपट मदासकी ओर चल पड़े। भारत-भरमें प्रसिद्ध तिरुपति पर्वतके मन्दिरको देख वे इस ओरकी समभूमिं उतरे और पेड्डापोलम नामक नगरमें जा पहुँचे। यहाँसे उनकी आंग चलनेवाली फ़ौजके,—पाँच हज़ार घुडसवार बड़ी तेज़ीसे जिजीके किलेमें का पहुँचे। उस किलेले मालिक नसीर महम्मदलाने वार्षिक पचास हज़ार रुपयेकी आमदनीकी जागीर और कुछ नक़द रुपये मिलनेका वचन पाकर उसी दम (१३ वीं मईको) वह अजेय दुर्ग मराठोंके सुपुर्द कर दिया। शिवाजी फ़ौरन वहाँ जा पहुँचे, और जिजीको अग्ने अधिकारमें करके उसकी दीवार, परिखा, बुर्ज इत्यादिको इतना मज़बूत कर दिया कि ' युरोपियन लोग भी वैसा करनेमें गर्व अनुभव करते'।

वहाँसे चलकर शिवाजीने २३ वीं मईको वेल्ररदुर्ग जा घरा। यह भी जिजीकी ही तरह एक दुर्भेय गढ़ था। इसके शासनकर्ता ये आदिलशाहके विश्वासी कर्मचारी हन्शी अबदुल्लालाँ। वे मराठोंकी तमाम गोलाबारी और आक्रमणकी उपेक्षा करते हुए बड़े पुरुषार्थके साथ चौदह महीने तक लड़ते रहे, किन्तु अन्तमें जब उन्होंने देखा कि उनके मालिकसे मदत मिलनेकी कोई आशा नहीं है और किलेके भीतर रक्षा करनेबाली फ़ौजके ५०० सैनिकोंमेंसे केवल एक सौ बचे हैं, तब अबदुल्लाने शिवाजीके लिए किला छोड़ दिया (२१ अगस्त, १६७८ ई०)। इसके बदलेंमें उसको डेड लाल रुपये नक्द और उतनी ही आमदनीकी जागीर देनेकी शर्त तय हुई।

#### मराठोंका कर्णाटक लूटना

शिवाजीकी धेनाने जल्दी जल्दी कृच कर बाढ़की तरह महास प्रदेशकी समभूमिको ढक लिया। उसने चारों ओर जिघर जो कुछ मिला, हइप लिया। उसका सामना करनेकी किसीकी भी हिम्मत न हुई। केवल दो-चार इने गिने किले पानीसे घिर हुए द्वीपकी नाई कुछ दिनके लिए स्वाधीनतासे खड़े रहे। पहले एक इज़ार मराठे घुक्सवार तो दिनके रास्तेपर आगे आग चले। उनके पीछे बाकी फ़ैंज लेकर शिवाजी खुद आये और सबके पीछे नौकर चाकर तथा सिहके पीछे पीछे सियारोंके खंडकी तरह लूटके लोभसे आये हुए स्थानीय छोटे छोटे जमींदार, डाकुओंके सरदार और जंगली जातियोंके दलपति ('पालिकर') चले। रुपये वस्ल करनेके लिए शिवाजीका न्शंसतापूर्ण बर्ताव तथा उनकी सेनाके विक्रम और कठोरताका समाचार आगे आगे चलता था।

बड़े आदमी जिधर रास्ता मिला उसी ओर भागने लगे, कोई वनमें और कोई स्त्रो-पुत्र और धन-रत्न लेकर साहबोंके सुरक्षित बन्दरगाहोंमें आश्रय लेने लगे।

इधर शिवाजीको रुपयेकी वड़ी जरूरत थी। उन्होंने प्रतिज्ञा-मंग करके कुनुव-शाही सरकारको जिजीका किला न देकर उसे अपने ही कब्जेमें रख लिया था जिससे गोलकुण्डासे पन्द्रह हजार रुपय रोज़की आमदनी बन्द हो गई। तब शिवाजीने इस प्रदेशके बड़े बड़े शहरोंको चिट्ठी भेजकर दस लाख रुपया कर्ज चाहा। इस ऋणके चुकानेकी आशा अवश्य ही न थी, परन्तु कर्ज देकर माँगनेकी हिम्मत भी किसमें थी ? शिवाजीने इस देशके घनी लोगोंके नाम-घाम और उनकी जायदादकी एक तालिका तैयार की। उनसे चौथ वस्तृ करनेके लिए शिवाजीद्वारा भेजे हुए तहसीलदार देश-भरमें छा गये। बीस इजार बाझण इसी नौकरीके भरोसे उनके साथ आये थे। 'उन लोगोंने बिल्कुड निर्लज हो लोगोंसे उनकी आखिरी कौड़ी तक छीन ली,—न्याय विचार, दया इत्यादिकी कुछ भी परवाह न की। ' (प्रान्सोया मार्टिनके मेमायर) अँग्रेज, फरासीसी और उच कोटीके महाजनोंने बार बार दूत और भेंटे भेज कर शिवाजीको खुश रखा।

# शेरखाँ छोदीकी हार

जिजी प्रदेशसे दक्षिणमें कावरी नदीतक फैली हुई रेरखाँ लोदीकी बड़ी भारी जागीर थी। वह युद्ध विद्यासे विल्कुल ही अनजान था और सब काम अपने चालक द्रविड़ ब्राह्मण-मन्त्रियोंकी सलाहसे ही किया करता था। इन लोगोंने उसको समझा दिया था कि शिवाजीकी फौज कुछ भी नहीं है; परन्तु उसके मित्र और मददगार पाण्डीचेरीके शासनकर्त्ता फान्सोया मार्टिनने उससे कहा कि यह शत्रु बड़ा भयंकर है। चार हज़ार उरपोक और निकम्मे घुइसवार तथा तीन-चार हज़ार प्यादोंकी फीज लेकर शेरखाँ तिरुवड़ीमें (कड़ालोरेंस्टर सील पिंश्वममें) १० वीं जूनसे मराठोंका रास्ता रोके बैठा था। २३ वीं मईको शिवाजी जिजोसे वेल्टर पहुँचकर वहाँ एक मंहीने तक ठहरे और इस किलेको शिरानका बन्दोबस्त ठीक-ठाक करके छः हज़ार घुइसवारोंके साथ २६ वीं जूनको तिरुवड़ी आये। उनको देखते ही शेरखाँ अपनो फीज सजाकर उनके ऊपर चढ़ाई करनेको आगे बढ़ा, परन्तु मराठे लोग अपनी जगहरर स्थिर होकर

चुपचाप खड़े खड़े शत्रुकी राह्देखते रहे। यह दश्य देख देख्याँका हृदय काँपने लगा। उसे बड़ी भारी आफत सामने दिखाई पड़ने लगी। उसने अपनी फ़ीजको लैटिनेकी आज्ञा दे दी। इससे वे और भी डरे और छितरा गये। टीक इसी मौकेपर शिवाजी थेड़ा दौड़ाकर उनके ऊपर टूट पड़े। शेरखाँकी सब सेना जान लेकर भागी और चारों ओर तितर-बितर हो गई।

शेरलाँ भागकर तिहवड़ीके छोटे कि डेमें घुस गया और भीतरसे दरवाजा बन्द करके बैट रहा। कड़ालोरमें आश्रय लेनेकी इच्छासे वह रातको वहाँसे बाहर निकला। परन्तु मराटोंको यह बात माल्म हो गई, और उन लोगोंने उसका पीछा करके उसे अकालनायकके जंगलमें खदेड़ दिया। चन्द्रमा अस्त होनेपर अन्धकारकी आड़में जंगलसे बाहर शेरलाँ केवल एक सी सवार ले (२७ वों जूनको) बाईस मील दूर भेलार नदीके उत्तर किनारेपर बोनगिरपट्टन नामक एक छोटेसे किलेमें बुसा। परन्तु उसके पाँच सी बोड़े, दो हाथी, बीस ऊँट और तम्बू, नगाड़ा, पताका तथा लदुवे बैल आदि सब सामान मराटोंने छीन लिया। इसके बाद कुछ ही दिनोंमें शेरलाँकी रियासतके बहुतसे शहर और किले शिवाजीने बेरोकटोंक ले लिये। अन्तमें ५ वीं जुलाईको खाँने सन्ध कर शिवाजीने बेरोकटोंक ले लिये। अन्तमें ५ वीं जुलाईको खाँने सन्ध कर शिवाजीने अपना सारा देश दे डाला और अपने छुटकारेके लिए एक लाख रुपये देनेका बचन दिया। रुपये अदान करने तक उसने अपने लड़के इब्राहीमखाँको ज़ामिनक तौरपर शिवाजीके अधीन रखा। शिवाजीने प्रतिज्ञा की कि वे शेरखाँको परिवावार शिय खुले आम इस किलेसे बाहर निकलने देंगे और कडुालोरमें रखी हुई उसकी समस्ति ले जाने देंगे। \*

#### शिवाजीसे व्यङ्कोजीकी मुलाकात और झगड़ा

शिवाजीने यहाँसे और भी दक्षिणकी ओर कूच कर (कावेरीके मुहानेसे पासकी सबसे उत्तरकी शाखा) कोलेकण नदीके तीर तिस्मलवाड़ी नामक स्थानमें १२ वीं जुलाईको पहुँचकर वर्षाऋत बितानेके लिए फौजका डेरा डाला। व्यंकोजीकी राजधानी तंजोर शहर यहाँसे केवल दस मील दक्षिणकी ओर है। बीचमें केवल कोलेक्ण नदी पड़ती है। यहीं बैठे बैठे मदुराके राजासे कर वसूक करनेकी कोशिश होने लगी। एक करोड़ स्थाये माँगे गये, परन्त अन्तमं तीस

अन्तमें सन् १६७८ ई० के अप्रेल महीनेमें राज्य-रहित पूँजी-हीन शेर खाँन मदुरा-राज्यके द्वारपर आश्रय लिया ।

लाखपर मामला तय हुआ। यह भी तय हुआ कि इतने रूपये मिल जानेपर शिवाजी फिर मदुरापर आक्रमण न करेंगे।

इसी बीच शिवाजीने अपने सौतेले भाई ब्यंकोजीको मुलाकातके लिए बुला भेजा। पहले उनके अनुरोधिक व्यंकोजीका मंत्री शिवाजीके साथ सलाह करने आया। जब वह लौटने लगा तब शिवाजीके तीन मंत्री निमन्त्रणपत्र और साथ ही शिवाजीके अभय वचन लेकर उसके संग व्यंकोजीके यहाँ आये। व्यंकोजी दो हज़ार सवारोंके साथ आधी जुलाईके लगभग तिष्मलवाकी पहुँचे। शिवाजीने उनका स्वागत किया और कई दिनतक भोज और उपहारोंका आदान-प्रदान चलता रहा।

उसके बाद कामकी चर्चा चलने लगी। मरनेके समय शाहजी जो कुछ धन-सम्पत्ति और जागीर कर्णाटकमें छोड़ गये थे, वह सब व्यकीजीके हाथ लगी थो। पिताके ज्येष्ठ पुत्रकी है सियतसे शिवाजीने अपने बारह-आना हिस्सेका दावा किया, परन्तु व्यंकोजीने चौथाई हिस्सा लेकर सन्तोप करनेसे इनकार किया। तब शिवाजीने गुस्सेमें आकर उनको खूब धमकाया और नजरबन्द कर दिया। व्यंकोजीने देखा कि सब धन-सम्पत्ति बिना सैंपि छुटकारा मिलना मुश्किल है; किन्तु वे भी तो शिवाजीके भाई ही थे। चुपचाप सब बन्दोबस्त टीक कर एक दिन रातको शोचके बहाने नदीके किनारे वे एक निर्जन स्थानेमें गये। वहाँ पाँच आदमी नावोंका बेड़ा लेकर तैयार थे। व्यंकोजी उसमें कृद पड़े और नदी पार होकर अपने राज्यमें (२३ जुलाईको) जा पहुँचे।

दूसरे दिन सबेरे खबर पानेपर शिवाजी बड़े बिगड़े और कहने लगे, "वह भागा ही क्यों ? क्या हम उसे पकड़ने जात ये ? भागनेकी क्या बात थी ? हम जितना चाहते थे अगर वह उतना न देना चाहता था, तो वैसा कह देता। हम उसे छोड़ देते। पर छोटा तो छोटा ही है, बुद्धि भी लड़केकी तरह दिलाई। व्यंकोजीके मन्त्री भी मालिकके भागनेकी ख़बर पाकर भागनेवाले थे, पर वे पकड़कर शिवाजीके पास लाये गये। कुछ दिन रोककर शिवाजीने उन लोगोंको छोड़ दिया, और खिलअत और इनाम देकर तंजोर भेज दिया। उन्हें तकलीफ देनेसे शिवाजीको बदनामीके सिवा कुछ हाथ लगनेवाला न था। उन्होंने कोलेकणके उत्तरमें शाहजीकी सम्पूर्ण जागीरपर कब्ज़ा कर लिया।

#### शिवाजीके शिविरका वर्णन

फरासीसी दूत जारमाय्याने तिरुमलवाड़ीमें शिवाजीके शिविरको देखकर उसका वर्णन इस प्रकार किया है—

उनके शिविरमें किसी प्रकारकी धूमधाम नहीं है। भारी-भरकम चीज़ों याः स्त्रियोंकी शंझट भी नहीं है। सारे शिविरमें केवल दो तम्बू हैं, वह भी छोटे और साधारण मोटे कपड़े के बने हुए: एकमें शिवाजी रहते है और दूसरें अनके पेशवा। मराठे सवारांका मासिक वेतन दस रुपया है। उनको घोड़े और साईस राजाकी ओरसे ही मिलते हैं। दो दो सिपाहियोंमें तीन तीन घोड़े रखे जाते हैं, इस लिए वे खूब तेज़ीसे चल सकते हैं। शिवाजी गुप्तचरोंको खुले हाथ रुपये देते हैं, और वे भी उनको सच्चे समाचार देकर उनकी विजयमें विशेष सहायता करते हैं।"

व्यंकोजीको लौटा लानेकी आशा न देल शिवाजी २७ जुलाईको तिहमल-वाड़ी छोड़ फिर उत्तरकी ओर आये। बलिकण्डपुरम्से चल कर रास्तेमें चिदम्बरम् और वृद्धाचल्लम्में (दो प्रसिद्ध तीर्थ) देव-दर्शन करके धीरे धीरे ३ अक्टूबरको वे मद्राससे दो दिनके रास्तेकी दूरीपर आ पहुँचे। इसी बीचमें आरणि आदि किले भी उनके हाथमें आ गये।

#### कर्णाटकमें नये राज्यका बन्दोबस्त

अब उनको खबर मिली कि एक महीने पहले औरंगज़ेबके हुक्मसे मुग़ल स्बेदारने बीजापुरके साथ मिलकर गोलकुण्डापर आक्रमण कर दिया है, वयों कि कुतुबशाहने शिवाजीके समान विद्रोहीके साथ मैत्री की थी। इधर शिवाजीको भी अपना राज्य छोंदे दस महीने हो गये थे, और वहाँका काम-काज भी बहुत अच्छी तरहसे नहीं चल रहा था। इस लिए उन्होंने अब अपने देशको लौटनेका ही निश्चय किया।

नवम्बरके प्रथम सताहुँ चार हज़ार सवारोंको साथ ले वे कर्णाटककी समर-मूमि छोड़ भैसूकी अधित्यकाके ऊपर चढ़े और वहाँ अपने पिताकी जागीरकं सब महाल अधिकार करके महाराष्ट्रको लीट आये। उनके बहुतसे सिपाही फिलहाल कर्णाटकमें ही रह गये; क्योंकि उस ओर उन्होंने जो राज्य जीता था वह बहुत बड़ा और धनशाली था। यह प्रदेश लम्बाईमें १८० मील और चौड़ाई में १२० मील था। उसमें ८६ किले थे। उसकी सालाना माल-गुज़ारी ४६ लाख रुपयेसे भी अधिक थी। इस नये राज्यमें जिंबी और

बेहरकी जिले भी आते थे। इसकी राजधानी थी जिजीका किला। शाहजीके दासी-पुत्र शान्ताजीको यहाँका शासनकर्ता, रशुनाथ इनुमन्तेको दीवान और इम्बीरराव मीहितेको सेनापति नियुक्त कर शिवाजी लौट आये। रंगोनारायण मैसूरकी अधियकाके विजित महालोंके हाकिम हुए।

इसी बीचमें व्यंकोजी कर्णाटकमें पिताकी जागीरके उद्घारके लिए चारों ओर पड्यन्त्र रचने लगे; पर कुछ कर न सके। अन्तमें १६७७ ई० की १६ नव-म्बरको वे कोलेक्ण पार होकर चौदह हज़ार सेनाके साथ शान्ताजीकी बारह हज़ार सेनापर टूट पड़े। सारे दिन लड़नेके बाद शान्ताजी हार मानकर एक कोस पीछे हटे। परन्तु रातको जब व्यंकोजीकी विजयी सेना थककर अपने खेमोंमें घोड़ोंके ज़ीन खोलकर सुस्ता रही थी तब शान्ताजीने अपनी हारी हुई फ़ीजको फिर इकड़ा किया और उसमें नया जोश भरकर अच्छे घोड़ोंपर चढ़ा एक विकट रास्तेसे ले जाकर अकस्मात् व्यंकोजीके शिविरपर धावा कर दिया। व्यंकोजीका दल आत्म-रक्षा न कर सका। बहुतसे मारे गथे और बाकी सब नदी पारकर तंजोर भाग गये। तीन प्रधान फीजी अफसर पकड़े गथे। शत्रुके एक हजार घोड़े, तम्बू और अनेकों चीजें शान्ताजीके हाथ लगी।

#### व्यंकोजीके साथ आख़िरी निपटारा

दोनों भाइयों में कुछ दिन तक और भी छोटी-मोटी लड़ाइयाँ होती रहीं। देशकी अवस्था दिनपर दिन बिगइती ही गई। अन्तमें शिवाजीने देखा कि अपनी इतनी फोज और बड़े बड़े सेनापितयों को कर्णाटकमें अधिक दिन तक अटका रखने से महाराष्ट्रकी रक्षा किटन हो जायगी। तब उन्होंने व्यंकोजी के साथ सिन्य कर ली। व्यंकोजीने उनको छः लाख रुपये दिये। उसके बदले में शिवाजीने कर्णाटकके उत्तर जिजी और वेलूर-प्रदेश अपने कटजे में रखकर बाकी सब देश (कोलेरुण के उत्तरके कई महाल और उसके दक्षिण में तंजोरका सम्पूर्ण राज्य) भाईको दे दिया। कुछ दिन बाद मैस्रकी जागीर भी व्यंकोजीको मिली। इस प्रकार शान्ति स्थापित हो जानेपर इम्बीरराव शिवाजीकी बाकी फौज लेकर देश लौट आये। कर्णाटककी रक्षा के लिए रघुनाथ इनुमन्तेने वहीं के लोगोंकी दस इजारकी एक फोज बनाई।

कर्णाटकसे जो धन-रत्न शिवाजीको मिला वह कल्पनातीत था।

# दसवाँ अध्याय

## शिवाजीकी सामुद्रिक शक्ति

### राजापुरके अँग्रेजोंकी शिवाजीके साथ शत्रुता

सन् १६५९ ई०के अन्तमें जब शिवाजी बीजापुर राज्यमें बहुतसे स्थान जीतनेमें लगे थे, उस समय अँग्रेजोंकी प्रधान कोठी स्रतमें थी। स्रत मुगल-साम्राज्यमें था। बम्बई-द्वीप तब पूर्तगालियोंके हाथमें था। इसके एक वर्ष बाद अँग्रेजोंके बादशाह द्वितीय चार्ल्सको पुर्तगालके बादशाहने विवाहमें दहेज-स्वरूप यह द्वीप दिया। कई वर्ष बाद अँग्रेजोंका प्रधान दफ्तर स्रतसे यहाँ लाया गया। स्रतके अतिरिक्त राजापुर (रजागिरी जिलेका बन्दर), कारवार (गोआके दक्षिणका बन्दर), कनाइनकी अधित्यकाका हुबली और खानदेश प्रदेशका घारणगाँव इत्यादि कतियय बड़े व्यापारिक केन्दोंमें अग्रेजोंकी कोठियाँ और कपड़े तथा मिरिचकी आहतें थीं।

सन् १६६० ई० के जनवरीके ग्रुरूमें ही शिवाजीकी सेनाने कुछ दिनके लिए राजापुर बन्दरपर कब्जा कर लिया। वहाँकी अँग्रेजी कोठीके मालिक हेनरी रेव्हिंग्टनने बीजापुरी अफसरोंके मालको कम्पनीका माल बनाकर मराठांको उसे लेनेसे रोका। इस घटनासे शिवाजीके साथ अँग्रेजोंका झगड़ा हुआ, परन्तु वह जल्दी ही निपट गया।

इसके कुछ महीने बाद जब सिद्दी जौहरने शिवाजीको पनहाला किलेमें घेर लिया, तब उसी रेव्हिंग्टन और दो-चार अँग्रेजोंने कुछ छोटी तोपें, (मार्टर) और खास प्रकारके गोले (ग्रेनेड) जौहरको बेचनेके लिए निकाले और वहाँ जाकर उनकी शाक्ति दिखानेके लिए शिवाजीके किलेपर कुछ गोले (ग्रेनेड) छोड़े। शिवाजीने देखा कि अँग्रेजी झंडेके नीचे गोरोंका एक दल थे गोले छोड़ रहा है।

## राजापुरकी अँग्रज़ी कोशीकी लूट

इस अकारण रात्रुताकी सज्जा विदेशी बनियोंको दूसरे साल भिली। सन्

१६६१ ई० के मार्च महीनेमें शिवाजीने रत्नागिरि ज़िलेपर कब्ज़ा कर लिया, और फिर राजापुर पहुँचकर अँग्रज़ी कोठीवालोंको क़ैद कर लिया। कोठी लूटेन और जलाकर भस्म करनेके बाद रुपयेकी तलाशमें ज़भीन खोदी गई । इसका नतीजा यह हुआ कि राजापुरमें अँग्रेज़ोंका कारबार नष्ट हो गया! मराठोंने यह कहकर कि 'बहुत रुपये लिए बिना न छोड़ेंगे' उस समयके चार अँग्रेज़ी क़ैदियोंको दो वर्ष तक अपने पहाड़ी क़िलोमें रोक रखा।

कम्पनीके मालिकोंने कहा कि जब रेग्टिंग्टन-प्रमृति कर्मचारियोंने अपनी स्वार्थ-सिद्धिके लिए शिवाजीके साथ शत्रुता कर स्वयं आफृत मोल ली है, तब रुपये देकर उन्हें छुड़ानेकी कम्पनीको कोई आवश्यकता नहीं। अन्तमें बहुत कष्ट झेलनेके बाद उन लोगोंने सन् १६६३ ई॰ की फरवरीमें यों ही छुटकारा पाया।

<sup>\*</sup> उश्टिक (१६७२ ई॰), निकोलस (१६७३ ई॰) हेनरी आसिण्डेन (१६७५ ई॰)।

सरकारको बहुत आमदनी होती थी; इतीसे यह झगड़ा कभी युद्धमें परिणत न हुआ।

### राजा-पुरकोठीकी हानिका दावा

अँग्रेज़ बनियों को अच्छी तरह मालूम था कि शिवाजीको चिढ़ानेसे उनके विस्तृत राज्यमें उनकी खरीद विको एकबारगी ही बन्द हो जायगी, और उन लोगोंमें इतनी शक्ति भी नहीं थी कि वे युद्ध करके शिवाजीको अपने वश्में करते या उनसे अपना हरजाना वस्ल करते। दूनरी ओर उनको यह भी डर था कि यदि वे शिवाजीको तोप और बाल्द आदि न बेचेंगे, तो शिवाजी चिढ़कर उनका व्यापार बन्द कर देंगे। इसके अलावा एक और भी बड़ी आफत यह थी कि मराठा राजाको इस प्रकारकी मदद देनेकी बात यदि प्रकट हो गई, तो मुगल बादशाह गुस्शा होकर अँग्रेज़ी कोठीको अपने राज्यसे हटा देंगे और अँग्रेज़ व्यापारियोंको कृद कर लेंग। फरासीसियोंने इस मौकेपर चुपके चुरके कुछ छोटी छोटी तोपें और शीशे शिवाजींके हाथ बेचे भी।

होशियार ॲंग्रेज़ मालिकोंने अपने स्थानीय नौकरोंको लिख भेजा, "इन दोनों संकटोंके बीच बड़ी सात्रधानीसे चलना, जिसमें कोई भी पक्ष न चिढ़े। शिवाजीके हाथ तोप-बारूद मत बेचना और खुळमखुळा बेचनेसे इनकार भी मत करना। खुलासा जवाब न देकर जितने अधिक दिन काटे जायँ, काटना। शिवाजीको यह लोभ दिखाकर कि हम लोग अपने जहाज़ और तोपें ले जाकर हवशी-राजधानी दण्डा-राजपुरी जीतनेके लिए उनकी मदद कर सकते हैं, बातचीत छेड़ना। इस प्रकार उनको बहुत दिन तक अपने हाथमें रखना। "

शिवाजी भी जो रुपये एक बार हाथ लगे, उनको बाग्स देनेको राज़ी न थे। इस हालतमं राजापुर कोठीकी क्षतिपूर्तिकी बातका निपटारा होना असम्भव था। अँग्रेज़ोंने एक लाखका दावा किया था। शिवाजीके मन्त्रियोंने पहले हानिका हिसाब बीस हज़ार लगाया था। बादमें अडाईस हज़ारपर आये। अन्तर्भे चालीस हज़ार तक पहुँचे; परन्तु वह भी नक़द देनेवाले न थे। इसभेंसे ३२ जि. ९ हज़ार ६पयों में कुछ नक़द और कुछ व्यापारका माल देकर चुकता किया जायगा । बाकी आठ इज़ार रुपय तीनसे लेकर पाँच वर्ष तक राजापुर बन्दरमें अँग्रेज़ोंकी आनेवाली चीज़ोंके ऊपर महसूज माफ़ कर पूरे किये जायगे।

शिवाजीके राज्याभिषेकके दरबारमें (जून १६७४ ई० में ) उपस्थित होकर अँग्रेज़ दूत हेनरी आक्सिण्डेनने निम्नलिखित तीन शर्ते तय करके एक सन्धि-पन्नपर दस्तख़त करा लिये:—

- (१) क्षतिपूर्तिके लिए शिवाजी अँग्रेज़ोंको चालीस हज़ार रुपये देंगे। इसका एक तिहाई हिस्सा नक़द और माल (सुपारी) के रूपमें शिवाजीके जीवन-कालमें चुकता किया जायगा।
- (२) शिवाजी अपने राज्यकी अँग्रेज़ी कोठियोंकी रक्षा करेंगे और तद-नुसार सन् १६७५ ई० में अँग्रेज़ोंने राजापुरमें किर अपनी कोठी खोली।
- (३) उनके राज्यके समुद्र-तटपर यदि तूफानमें कोई जहाज़ आकर ज़मीनपर अचल हो जाय अथवा द्वेट हुए जहाज़का माल आवे, तो वे उसे खुद ज़ब्त न करके जहाज़के मालिकको लोटा देंगे।

परन्तु शिवाजी अँग्रेज़ोंकी चौथी प्रार्थना यानी उनके राज्यमें अँग्रेज़ांके सिक्के चलानेकी बातपर किसी प्रकार भी राज़ी न हुए ।

### शिवाजोके साथ अंग्रेज़ बनियोंकी भेंट

राजापुरकी नई कोठीके साहबोंने सन् १६७४ ई० में शिवाजीके साथ मुला-कात की जिसका सुरदर वर्णन इस प्रकार लिखा मिलता है—

"२२ मार्चको दोपहरके समय राजा आये। उनके राथमें बहुतसे सवार और डेढ़ सौ पालकियाँ थीं। उनके आनेका समाचार भिलते ही इम लोग तम्बूसे बाहर निकले और थोड़ी ही दूरवर उनसे मिले। इम लोगोंको देख उन्होंने पालकी रुकवाई, और नज़दीक बुलाकर कहा कि इमारे साथ मुलाकात करने आनेसे तुम लोगोंपर इम बहुत खुश हुए, परन्तु इस समयकी भीषण गर्मामें तुम्हें खड़ा न रखकर शामको बुलायेंगे।

" २३ मार्चको राजा फिर आये और पालकी इकवाकर हम लोगोंको अपने पास बुलाया। हम लोगोंके पास आनेपर हायसे इशारा करके उन्होंने और भी पास आनेके लिए कहा। जब हम उनके पास गये तो उन्होंने अचरजके मारे इमारी जुल्कोंको टटोल इघर उघर हिलाया और बहुत-सी बार्ते पूर्छी। जवाबर्मे उन्होंने कहा कि हम राजापुरकी तुम्हारी सब अमुविधायें दूर कर देंगे और तुम्हारे सब उचित अनुरोधोंको मान लेंगे।

"दूसरे दिन फिर इम लोगों को बुजाया गया। दो घंटे तक बातचीत हो चुकनेपर इम लोगों की दरख़्वास्तका मराटी अनुवाद उनको सुनाया गया। उन्होंने इम लोगों की सब प्रार्थनाएँ स्वीकार कर फर्मान देनेका वादा किया।"

#### जंजीराके हबशी

भारतके पश्चिमी किनारेपर बम्बईसे ४५ मील दक्षिणमें जंजीरा नामक पत्थ-रका एक छोटा-सा द्वीप है। उसके आध मील पूर्वकी ओर समुद्रकी एक खाड़ी कोलाबा जिलेंक भीतर युस गई है। इसी खाड़ीके मुहानेमें उत्तरी किनारेपर दंडा नामक शहर है। इसके तीन ओर समुद्रका जल है। दंडासे दो मील उत्तर पश्चिमकी ओर राजपुरी नामक और एक नगर है। (राजापुर-बन्दर यहाँसे बहुत दूर दक्षिणमें है)। यह सब प्रदेश और इसके आसपासकी जमीनको मिलाकर एक छोटा राज्य है, जिसका मालिक हबशी-जातिका है। यह जाति आफ्रिकांक अवीसीनिया प्रदेशने आई थो। हबशियोंका रंग अत्यन्त काला, हांट मोट और बाल बूँघरवाले होते हैं।

वहाँ हबिशयों के केवल दो-वार घर थे। उनको भारत के असंख्य लोगों के साथ रहकर उनपर अपनी प्रभुता जमानी थी। वे सब लड़ाई करने और जहाज़ चलाने के काममें बड़े होशियार थे, और इसके सिवाय दूसरा कोई काम नहीं करते थे। हरएक अपनेको एक छोटा-मोटा रईस समझता था, और राजपुत्रकी शान और घमंडले रहता था। उनका दलपति बापके उत्तराधिकारी के कमसे नहीं होता था। अपनी जाति के सबसे बुद्धिमान् और काम-काजमें होशि-यार वीरको चुनकर वे उसे नेता स्वीकार करते थे और उसकी आज्ञा मानते थे। उस समय भारतवर्षमें इबशी-जाति अपनी बहादुरी, परिश्रम, कष्ट सहन करनेकी शक्ति, लड़ाई और राज-काजमें एकसी बुद्धिमानी तथा स्वामि-मिक्तके लिए प्रसिद्ध थी; और यह जाति मनकी स्थिरता, लोंगोको संचालन करनेकी शक्ति और जल-युद्धके परिपक्व ज्ञानमें यूरोपियनोंके सिवा और सब जातियोंसे श्रेष्ट थी। ये सिद्दी (सैयद या उच्च वंशमें पैदा होनेवाले) कहलाते थे।

#### शिवाजी और सिद्दियों में झगडेका कारण

जंजीराके प्रवकी समुद्र-तटकी भूमि कोलाबा जिल्हेमें पड़ती है। यहाँ हब-शियोंके खाने-पीनेका अन्नादि पैदा होता था: राजरू जमा होता था और अनुचर लोग भी यहीं बसते थे। शिवाजीने उत्तर-कोकणम कल्याण.-यानी वर्तमान थाटा जिल्लेपर कब्जा कर लिया। उसके बाद ही कोलाबा जिलेमें प्रवेश करनेपर हर्वाशयोंके साथ उनकी गुठभेड़ हुई। ऐसा होना अनिवार्य था, क्योंकि इस समुद्र तटकी जुभीनको खो बैठने पर इबशी लोग भोजन बिना भूलों मरते, इसलिए वे दंडा-राजापुरीको अपने हाथमें रखनेके लिए दिलो-जानसे लड़ने लगे। दसरी ओर शिवाजी यह भो जानते थे कि तटभूमि और जंजीरेके टाप्से इबिशयांको भगाये अथवा उन्हें वशमें किये बिना कोंकण प्रदेशका उनका स्थलभाग भी विभक्त और अरक्षित ही रहेगा। ये सब शत्र जहाजमें चढ जिधर चाहे उधर उतरकर गाँव छूटेंगे और प्रजाको दास बनाकर ले जायँगे। 'जैसे घरवा चूहा, सिही लोग भी ठीक उसी प्रकारके बैरी हैं।' ( सभासद ) । खासकर वे हिन्दु प्रजापर अत्यन्त भीषण अत्याचार करते थे । ब्राह्मणोंको पकड्कर उनसे मेहतरक। काम करवाते और छोटे-मोटे लोगोंके तो नाक-कान तक काट लेते थे। साथ ही वे इस टापू और किलेके आश्रयमें अपने जहाज रखकर, समद्रमें जब तब मराठों के जहाज पकड़ सकते थे।

## सिद्दियोंके साथ मराठोंका युद्ध

इसलिए जंजीरा द्वीपपर अधिकार कर पश्चिमी समुद्र-तटसे सिहियोंके प्रभावको बिलकुल नष्ट कर डालना शिवाजीके जीवनका बत हो गया। इस काममें वे असंख्य फ़ौज लेकर पानीकी तरह रुपये खर्च करने लगे।

परन्तु मराठोंके पास न तो अच्छी तोप थीं और न तोप चलानेकी सहूलियत ही। उनके जहाज हबिश्योंके जहाजोंके सामने कुछ भी नहीं थे। इन दो शक्ति योंकी लड़ाई बंगालमें लड़कोंको भुलावा देनेवाली 'सुन्दरवनके शेर और मकर की कथाकी तरह हुई। शिवाजीकी फौज अगणित और स्थल युद्धमें अजय थी उधर हबशी लोग जल युद्धमें मोर्चा लेनेमें उतने ही श्रेष्ठ थे, परन्तु उनक स्थल-सेना एक हज़ारसे ज्यादा न थी।

सन् १६५८ ई० से कोलाबा जिल्हेमें लगातार अधिकाधिक फ़ौज भेजव

शिवाजी हसशी-राज्यके स्थलम गगर जितना हो सका, उतना अधिकार जमाने लगे। लड़ाई बहुत दिन तक चली। कभी यह दल जीतता, तो कभी वह दल। अन्तमें शिवाजीने दंडा-दुर्ग छीन लिया और केवल टायू ही सिहियों के हाथमें रह गया। उन लोगोंने तट प्रदेशके समस्त किले और शहर गँवा दिये, परन्तु पेट भरने के लिए वर्षाला होते हारा रानागिरी जिल्में जा-जाकर गाँव लूटने लगे। हर साल वर्षाला के बाद शियाजी कई महीनों तक समुद्रतटसे जंजीरा हीपपर गोले छोड़ते थे, परन्तु उससे कुछ भी लाम न होता था। अन्तमें शिवाजीने सोचा कि जब तक लड़ाईके जहाज अपने खुदके न होंगे, तब तक उनके लिए अपनी इज्जत और राज्य कायम रखना मुश्किल होगा, इसलिए नौ-बल संगठित करनेकी आवश्यकता उन्हें मालूम हुई।

#### शिवाजी का नौ बल

हावाजीके जंगी जहाज़ां और सामुद्रिक प्रभावके विस्तारका पूरा पूरा हाल माल्म किया जा सकता है। सन् १६५९ ई० में करपाणपर अधिकार करनेके बाद उसके नीचे (बम्बईसे २४ मील पूरवकी ओर ) समुद्रकी खाड़ीमें शिवाजीने पहला जहाज़ तैयार कराकर उसे समुद्रमें प्रवेश कराया। इस नई शिक्की जागृतिके पूर्तगीज लोगोंके मनमें भय और ईप्यांका संवार हुआ। बादमें कोंकणके तटपर जैसे जैसे जल्दी जल्दी उनका राज्य फेठने लगा, वसे वैसे उसके साथ साथ जहाज़ बनाने, नौ सेना भर्ती करने, किनारेपर जहाजोंके अड्डेके लिए जल-दुर्ग और बन्दर बनाने आदिका भी काम बढ़ता गया। 'राजाने समुद्रकी पीठपर भी जीन चढ़ाई।' (सभासद)।

सब मिलाकर शिवाजीके चार सो जहाज़ थे। उनमें छोटे-बेड सब किस्मके जहाज़ थे: जैसे गुराब (तोपवाला, चौरस और ऊँचे फर्शका युद्ध-जहाज़), गलवत (जिस्दी चलनेवाला पतला लहाईका जहाज़), ताण्डे, शिवाद और मचवा (माल ढोनेवाले जहाज़), पगार इत्यादि। उनके अधिकांश जहाज़ छोटे थे। वे भारी धातुकी चादरोंसे मड़े हुए न होते थे, किनारा छोड़कर समुद्रमें बहुत दूर जाकर देर तक टहर नहीं सकते थे और तोपके गोलेके पहते ही डूब जाते थे। अँग्रेज़ी कोटीके अध्यक्षने इसके बारेमें लिखा है—''ये सब जहाज़ निकम्मे हैं। अँग्रेज़ोंका एक अच्छा जंगी जहाज़ ऐसे सौ जहाज़ोंको

मज़ेमें डुबा दे सकता है। यानी इनको 'मच्छर जहाज़' कहा जाना चाहिए। सूरत, बम्बई और गोआको छोड़ पश्चिमी किनारेके प्रायः सब बन्दरोंमें पानीकी गहराई इतनी कम है कि बड़े बड़े जहाज़ न तो वहाँ जा सकते हैं और न आँघीके समय आश्चय ही ले सकते हैं, इसीलिए पुराने ज़मानेसे ही मलाबारके समुद्र-तटोंकी ज्यापारिक वस्तुएँ छोटी और छिछली (चिपटे पेंदेवाली) नावोंमें ही इघरसे उघर मेजी जाती थीं। ये सब नार्ने तूफान देखते ही किनारेके पास, जहाँ मन चाहा वहाँ, छोटी खाड़ी या नदीमें भागकर अपाना बचाव कर लेती थीं। इस देशके लड़ाईके जहाज़ भी उसी ढंगसे बनाये जाते थे। ये सब छोटे ही होते थे। इनमें बड़ी बड़ी अथवा बहुत-सी तोपें वहन करनेकी शक्ति न थी। तूफानके समय समुद्रमें टिकनेके लिए अथवा ज़मीनका किनारा छोड़ दूर जाकर बहुत दिनतक एक साथ बेड़ेमें चलनेके लिए थे उपयुक्त नहीं थे। संख्याके ज़ोरसे ही लड़ाई जीतनेकी वे कोशिश क्रारते थे, तोपके गोलोंके ज़ोरसे नहीं।" शिवाजीने भी अपने जहाज़ इसी पुराने ढाँचेके तैयार कराये, और जल-युद्धकी इस पुरानी शैलीमें कोई परिवर्तन या उन्नति नहीं की। इसीले अँग्रेज़ोंकी बात तो दूर रही वे सिहीयासे भी सहज़हीमें हार जाते रहे।

### शिवाजीके नाविक और नौ-सेनापति

शिवाजीका नौ-वल दो हिस्सों में बाटा गया था। दिश्या सारंग ( मुसलमान ) और मयानायक (हिन्दू ) उपाधिधारी दो नौ-सेनापित ( एडिमरल ) इनके नेता थे। रत्नागिरी जिलेंमें समुद्रके किनारेके गाँवोंमें मंडारी खेतिहर मछुवे बहुत रहते हैं। वे समुद्रमें रहनेमें, जहाज़ चरानेमें और समुद्रो छड़ाई लड़नेमें पुरत दर पुरतसे अभ्यस्त थे। पहले ये समुद्री डकेती करते थे। इनका शरीर पुष्ट, बलिष्ठ और कसरत करनेसे गठीला था। स्थल-युद्धमें जिस प्रकार मराठे और कुनवी जाति बड़ी होशियार थी, ठीक उसी प्रकार जल-युद्धमें ये लोग कुराल थे। इन मंडारी तथा कोली, संघर, बघर आदि दूसरी कई नीच हिन्दू जातियों और आंग्र वरानेसे शिवाजीको बहुत अच्छे जल सैनिक और नाविक मिले।

बादमें (सन् १६७७ ई० में ) घरेलू झगड़ोंके कारण सिद्दो सम्बल और उसके भतीजे सिद्दो मिसरी इन दोनों इवशी सरदारोंने शिवाजीके अधीन नौकरी कर ली। उनके दूसरे मुसलमान नौ-सेन।पितका नाम दौलतखाँ था, परन्तु जंजीरेके सिहियोंके जहाज़ मराठोंके जहाज़ोंकी अपेक्षा अधिक मज़बूत, सुरक्षित, अच्छी तोषों और चालाक सैनिकांसे पूर्ण थे। इसीलिए लड़ाईमें सिहियोंकी ही जीत होती रही। मराठे अकसर अपने बहुतसे आदिमयों और नावोंको खोकर भाग निकलते थे।

शिवाजीके अनेकों जहाज, उनका तथा उनकी प्रजाका माल लेकर अरबके मोचा और फारसके बसरा इत्यादि बन्दरों में जा-जाकर विभिन्न देशों से व्यापार करने लगे। दिश्वणके आठ दस बन्दरगाह उनके इन व्यापारी जहाजोंके केन्द्र और विश्राम-स्थान थे। उनकी युद्धकी नार्चे जब सम्भव होता तब समुद्रमें वैरिथोंके अरक्षित जहाजों और समुद्र-तटपर अन्यान्य राजाओं के बन्दरगाहों को लूटती थीं। बादशाही प्रजाको स्रतसे मकेकी हजको ले जानेवाले जहाज़ोंपर भी शिवाजीके जहाज़ अकसर आक्रमण करते थे, और कभी कभी उन्हें पकड़ भी ले जाते थे। अन्तमें औरंगज़ेबने बहुत अधिक वेतन देकर इन सब जहाज़ोंकी रक्षा करने तथा पिथमी समुद्रमें पहरा देकर शिवाजीकी जल-शक्तिको दमन करनेका भार सिहियों के ऊपर रखा।

### जंजीरामें विष्ठव और सिद्दी कासिमका दंडा जीतना

शिवाजी जितने दिन जीवित रहे, प्रायः हरसाल जंजीरेके उत्तर चढ़ाई करते रहे। इस लगातार निष्फल चेष्ठाका विस्तार-पूर्वक वर्णन करनेकी आवश्यकता नहीं है। सन् १६६९—७० ई०में उन्होंने लगातार घमासान युद्ध करके सिद्दी-सरदार फतइखाँको परेशान कर डाला। अन्न न मिलनेसे जंजीराका प्रायः पतन हो गया होता। ऐसी स्थितिमें भी सिद्दिगोंको अपने शासक आदिलशाहसे किसी प्रकारकी मददकी उम्मीद न थी, अतएव फतहखाँने रुपये और जागीर लेकर यह द्वीप शिवाजीको दे देना स्वीकार कर लिया; परन्तु अन्य तीन सिद्दी सरदारोंने उसको केद करके जंजीरा और सिद्दिगोंके जहाज़ोंका अधिकार अपने हाथमें ले लिया। सुगल बादशाहने सिद्दी-सरदारको पुश्त दर पुश्तके लिए 'याकृतखाँ 'की पदवी और तीन लाख रुपये वार्षिक वेतन देकर उसे अपना नौकर बना लिया और समुद्रमें पश्रा देनेका काम उसे सौंपा। सिद्दी कालिम

जंजीरेके और तिही खैरियत स्थल्भूभिके हाकिम नियत हुए, और तिही सम्बल जहाजीका नेता ( एडिमिरल या अमीर-उल-बहर ) हुआ।

सिद्दी कासिम बड़ा चतुर, साहसी और परिश्रमी आदमी था। उसने स्शासन और काम-काजमें सर्वदा तेज नज़र रखी, लड़ाईके जहाजों और गोला-बारूदको बढ़ाया, और बहतेरे मराठे जहाजोंको पकड़ पकड़ कर धन वसूल किया। अन्तमें सन् १६७१ ई० की १० वीं फरवरीको, दंडा-दुर्गके मराठे सिराही दिन-भर होली खेलकर मतवाले हो जब रातमें थके-माँदे बेन्वबरीसे सो रहे थे, तब कासिम चुपचाप चालीस जहाजों में फ़ौज लेकर बिना आवाजके दंडोक पास किलेकी दक्षिण तरफ समुद्र-किनारेके घाटवर जा पहुँचा। दसरी ओर सिद्दी ख़ैरियतने पाँच सौ सेना साथ हे स्थलकी ओर ( किहेंके उत्तरमें और दीवालके समीप ) जाकर, बड़े बाजे-गाजेके साथ इल्ला मचा कर उस दीवालपर चढ़ाई करनेका बहाना किया। मराठी फौजके अधिकांश लोग इधर ही टट पड़े। इसी मौकेपर कासिम बिना रोक-टोकके घाटकी दीवालके उत्पर चढ़कर किलेमें घुत गया। उनके कुछ लोग मरे जरूर, परन्तु वहाँ मराठोंके जितने सिपाडी थे, सब हारकर भाग गये। कासिम किलेके भीतर और भी आगे बढ़ा। इसी समय अकरमान कि डेके बारूदखानेमें आग लग गई जिससे मराठे किलेदार और दोनों पक्षक बहुतसे लोग जलकर खाक हो गये। इस आकश्मिक दुर्घटनाके मारे फौजके लोग स्तंभित हो उगे-से खड़े रह गये। काक्षिम उसी समय चिछा उठा,—" वासुसु खामुसु ! ( उसकी लड़ाईका नाद ) बहादरो ! घबडाओ मत । इम जिन्दा हैं । इमें कोई चोट नहीं लगी है ।" उसके बाद उसका दल शत्रुओंको मारता-काटता आगे बढ़कर पूरवसे आये हए खैरियतके दलके साथ जा मिला। इस प्रकार समूचे किलेपर कब्जा करके मराठोंको खत्म कर दिया गया।

इधर जब शिवाजी रात-दिन जंजीरा लेनेकी चिन्तामें थे, उधर दंडा भी उनके हाथते निकल गया। इन खबरसे उनको बड़ा भारी धका पहुँचा। लोग कहते हैं कि रातको जिस समय दंडामें आग लग जानेसे बारूदका गोदाम उड़ गया था, उस समय शिवाजी चालीस मीलकी दूरीपर अपने गढ़में सो रहे थे; एकाएक उनकी नींद टूट गईं और वे बोल उठ—'' मन राजाने कैसा हो रहा है; दंडामें अवश्य कोई विपत्ति आ पड़ी है। ''

इस विजयके उपरान्त कालिमने इस प्रदेशके और भी सात किले मराठोंके हाथसे छीन लिये, और हारे हुए लोगोंके ऊपर चरम सीमाका अध्याचार किया। बादमें शिवाजी और शम्भूजी दोनोंने अपने शासन-कालमें इस प्रदेशको पुनः जीतनेकी कोशिश की, लेकिन सफर न हुए।

शिवाजी और ओरंगजंब दोनों ही एक दूसरको जहाजांके द्वारा एकवारणी हरा देनेके लिए बम्बई के अँग्रेज़ोंकी सहायता प्राप्त करनेकी कोशिश करने लगे, परन्तु अँग्रेज विणकोंके उपयुक्त नौकर अपनी शान्तिपर दृह रहे। इस अवसरपर फेंच कम्मनीने चुपचाप शिवाजीको ९० छोटी तोपें और दो हजार मन शीशा बेचकर काफ़ी नफ़ा उटाया। इच लोगोंने शिवाजीसे प्रस्ताव किया, "आप फोज दें, हम जहाज़ देंगे और यो दोनों मिलकर बम्बईके ऊपर आक्रमण करके अँग्रेज़ोंको निकाल बाहर करेंगे। फिर उसके बाद दंडा छीन कर आपको देंगे।" परन्तु शिवाजीन इस बातपर ध्यान न दिया। उसके बाद कई वर्ष तक यह लड़ाई धीरे धीरे चलती रही। दोनों पक्ष अमानुषिक अत्याचार करते रहे।

### शिवाजीका जल युद्ध

सन् १६७४ ई० के मार्चके महीनेम सिद्दी सम्बद्धने सातवली नदीके मुहानेकी खाड़ीम घुसकर शिवाजीक नौ-सेनापित दै। तखाँपर आक्रमण किया, पर अन्तमें उसको द्वार मानकर लौटना पड़ा। इस लढ़ाईमें दोनों पक्षके प्रधान सेनापित आहत हुए तथा १४४ अदमी मारे गये। सिद्दी सम्बद्ध अन्यान्य हविश्वयों के साथ झगड़ा करनेक कारण जल-सेनापितक पदसे हटा दिया गया। अन्तमें वह (१६७७ ई० नवम्बर-दिसम्बर्म) अपने जहाज़ और अपनी जातिका साथ छोड़कर अरने परिवार और अनुचर लेकर शिवाजीके अधीन नै। करने लगा।

### खान्देरी द्वीपके लिए अँग्रेज़ोंके साथ लड़ाई

जंजीरा जयकी आशा छृट जानेपर शिवाजीने अपना एक जहाज़ी अड्डा स्थापित करनेकी इच्छाते आसपास ही एक दूसरा द्वीप हूँ निकाला। इसका नाम था खान्देरी। यह बम्बईसे ग्यारह मील दक्षिण और जंजीरासे ३० मील उत्तरमें था। सन् १६७९ ई० के सितम्बर महीनेमें उनके डेढ़ सो आदिमियोंने चार तेर्पे लेकर मयानायकके अधीनस्थ जहाज़ोंपर जाकर इस

छोटे निराले द्वीपपर कब्ज़ा कर लिया, तथा चटपट पत्थर और मिट्टीकी दीवाल खड़ी कर उसे चारो ओरसे घेर दिया। शिवाजीने इसके खर्चके लिए पाँच लाख रुपये मंजूर किये। इससे अँग्रेज़ोंको डर हुआ, क्योंकि बम्बईमें जो जहाज़ आते जाते थे, वे सब खान्देरीसे मज़ेमें दिखाई देते थे, और वहाँसे उनपर शीवता एवं आसानीसे आक्रमण किये जा सकनेकी पूरी सम्भावना भी थी। यदि खान्देरी शत्रुद्वारा अभेदा हो जायगी, तो इसके सहारे मराठोंके जंगी जहाज़ोंको समुद्रमें अँग्रेज़ोंके व्यागारी जहाज़ोंका नाश करना सहज हो जायगा।

इसलिए बम्बईमें रहनेवालो अँप्रजी फौज और उनके लड़ाकू जहाज़ं मरा-ठोंको लान्देरीसे भगानेके लिए आये। १९ वीं सितम्बर सन् १६७९ ई० को अँप्रजों और मराठोंके बीच पहली लड़ाई हुई। अँप्रज़ होर। सच पूछिए तो यह स्थल-युद्ध ही था। बड़े बड़े अँप्रजी जहाज़ किनारेसे बहुत दूर रुककर खान्देरीकी खाड़ीमें घुसनेसे हिचकिचाते थे, क्योंकि उस समय तक उस स्थानके पानीकी थाह नहीं ली गई थी। एस समय प्रधान सेनापितकी आज्ञा न मानकर लेपिटनेण्ट फ्रान्सिस थापने सिपाहियोंसे लदे तोप हीन केवल तीन छोटे शिबाइ (माल लादनेवाले जहाज़) साथ ले, इस द्वीपमें उतरनेकी कोशिश की। किनारेसे उनके उत्तर गोली बरसने लगी। थाप और कुछ अँप्रेज़ मारे गये, बहुत-से ज़लमी हुए और बहुतसे किनारेपर उतरनेके बाद मराटोंके हाथ कैंद हुए। थापके शिबाइपर शत्रु भीने अधिकार कर लिया। अन्य दो शिबाइ बाहर समुद्रमें भाग गये।

१८ वीं अक्टूबरको दूसरी बार जल युद्ध हुआ। उस दिन सबेरे दौलत खाँने ६० जंगी जहाज़ ले आक्रमण किया। अँग्रेज़ोंक केवल आठ जहाज़ थे, उनमेंसे 'रिट्हेंज' नामका क्रिकेट और दो गुराब बड़े थे, बाक़ी सब छोटे थे। इन सबोंमें दो सौ अँग्रेज़ी सेना, तथा देशी और गोरे मल्लाह थे। चौल दुर्गके कुछ उत्तरमें किनारेकी ओर अपने आश्रयसे बाहर निकलकर मराठे जहाज़ सामनेके हिस्सेसे तोप दागते हुए इतनी तेज़ीसे आंग बहे कि खान्देरीके बाहर अँग्रेज़ी जहाज़ोंको लंगर उठाकर भागनेका भी समय न मिला। आध घंटेके अन्दर ही अँग्रेज़ोंके 'डोटहर' नामक गुराबर्मे साजंण्ड मालिव्हरर और कई एक गोरोंन अस्यन्त कायरताके साथ आत्म-समपर्ण कर दिया और जहाज़-सहित सब मरा-

टोंके दाथ केंद्र हुए। \* अन्य छः छोटे अँग्रेज़ी जहाज मारे डरके रणस्थलसे दूर ही रहे। परन्तु एक सिंह ही हज़ारों सियारोंको हरा सकता है। चारों ओर रामुआंके जहाज़ोंके बीच 'रिव्हेंज' फिगेटने निर्मयतासे खड़े होकर तोपके गोलोंसे पाँच मराठे गलवत हुवा दिये, और अन्य दूसरोंकी भी ऐसी दशा कर डाली कि दौलतखाँ अपना जहाज़ ले नागोटाणाको भाग गया। 'रिव्हेंज' उसके पीछे चला।

दो दिन बाद दौलतखाँ खाड़ीसे बाहर आया, परन्तु अँग्रेज़ी जहाज़ींको अपनी ओर आते देख पुनः छौटकर भागा। नवम्बरके अन्तमें सिद्दी क़ासिम २४ जहाज़ ले अँग्रेज़ोंके साथ जा भिला और दोनों दल खान्देरीके ऊपर रोज़ गोलाबारी करने लगे।

परन्तु इत सब लड़ाइयों के खर्च और शिवाजी के राज्यमें अपना व्यापार बन्द होने के डर से अँग्रेज़ों के मालिक डर गये। धन और जनकी उनमें कमी थी। गोरे सिपाहियों के मरनेपर नये लोगों का मिलना कठिन था, इसलिए उन लोगों ने शिवाजी को खूब मीठी भाषामें चिट्ठी लिखकर निपटारा कर दिया। जनवरी महीने में अँग्रेज़ी जंगी जहाज खान्देरी की खाड़ी छोड़ बम्बई लौट गये।

#### सिद्दीके साथ जल युद्ध

परन्तु सिही कासिमने खान्देशीके पास उन्देश द्वीपपर कब्ज़ा कर लिया। वहाँपर वह तोप चढ़ा, दीवाल बाँघ (१६८० ई० की ८ वीं जनवरीको) खान्देशीके ऊपर गोले दागने लगा। दौलतखाँने नागोठाणा खाड़ीसे जहाज़ोंके साथ आकर दो रात तक उन्देशीपर कब्ज़ा करनेकी तृथा चेष्टा की। २६ वीं जनवरीको उसने तीनों ओरसे उन्देशीपर आक्रमण किया। चार घंटे तक लड़ाई हुई। अन्तमें मराठे लोग हार कर चौलको लीट गए। उनके चार गुराब और चार छोटे जहाज़ भी नष्ट हो गये, दो सौ सिपाही मरे, एक सौ घायल हुए और बहुतसे शत्रुके हाथ कैद हुए। दौलतखाँके पैरमें बड़ी भारी चोट आई। सिहीकी तरफ एक भी जहाज़का नुकसान न हुआ; केवल चार आदमी मरे और सातको चोट लगी।

 शिवाजीने इनको सुरगढ़ किलेक अन्दर बन्द रखा। वहाँ ६ ठी नवम्ब-रको, २० अँग्रेज़, फ्रासीसी और डच, २८ पुर्तगाली अर्थात् फिरंगी और ९ खलासी केंद्र थे।

# ग्यारहवाँ अध्याय

## कनाड़ामें मराठा-प्रभाव

शिवाजीने इतने देशोंपर चढ़ाइयाँ कीं और इतने देश जीते कि उन सबका विस्तारपूर्वक वर्णन करना यहाँ संभव नहीं। दक्षिण-कोंकण और उत्तर-कनाड़ामें (गोआके उत्तरी और दक्षिणी किनारोंपर) उन्होंने क्या किया, केवल उसीका वृत्तान्त यहाँ दिया जाता है। बम्बईके पश्चिमी किनारेपर रलागिरि और उत्तर-कनाड़ाके ज़िलोंमें कई बन्दरगाह थे — जैसे, राजापुर, खारेपटन, वंगुरला, मालवन, कारवार, भिरजान इत्यादि। इनमेंसे बहुतांमें यूरोपीय बनियोंकी कोठियाँ और जहाज़ लगनके घाट थे। अति उपजाऊ कनाड़ा देशसे भिर्च, इलायची, मलमल, रेशम, लोहा इत्यादि अनेक कीमती चीज़ें इन बन्दरोंके द्वारा देश-विदेशोंको भेजी जाती थीं, और इसी कारण इस देशमें अगाध धन जमा होता था।

दक्षिणी-कोंकण और कनाइ। ' इस्तम-ए-ज़मान ' उपाधिधारी एक बीजापुरी उमरावके अधीन थे। शिवाजीने कई बार चढ़ाई करके सन् १६६४ ई० में गोआके उत्तरके सारे प्रदेशको—रलागिरि और सावन्तवाइनिको—अपने राज्यमें मिला लिया; परन्तु गोआके दक्षिण और पूर्वके बीजापुरी भागपर अधिकार जमानेमें उनको अनेकों बाधाओंका सामना करना पड़ा और बहुत समयके बाद ही उन्हें इस काममें कुछ सफलता मिली। पिक्षमी कनाइनिको अधित्यकामें दो बड़े हिन्दू राज्य थे—बिदनौर और सौन्दा। सन् १६६३ ई० में बीजापुरके सुलतानके आक्रमण करनेपर बिदनौरके राजा बीजापुरके कालूमें आये और उन्हें ३५ लाख रपये नज़रानाके रूपमें देना पड़े। उसके बाद अकसर बीजापुरी फीज इस देशमें युसा करती थी। अब मराठोंने भी बही रास्ता पकड़ा। रस्तम-ए-ज़मान दो पुक्ति शिवाजीके घरमनेका दोस्त था। वह कभी मराठोंके विरुद्ध होकर नहीं लहता था। बनावटी लड़ाई लड़कर सुलतानको मुलाबा-मात्र देता था। यह बात देशके सब लोग, यहाँ तक कि अँग्रेजी कोठीके साहब लोग भी जानते थे।

#### घोरपडेका नाश और सावन्तवाडीपर अधिकार

सन् १६६४ इ० के अप्रेल महीनेमें बीजापुर के उमराओं ने फिर बिदनीरपर आक्रमण किया, क्यों कि वहाँ के राजघराने में झगड़ा और खूनखराबी ग्रुरू हो गई थी। इसी मौक़ेरर शिवाजी कई महीने तक इस देशको मनमाने तौरपर खूटने गये और नगगेंपर अधिकार जमाने लगे। अक्टूबर और नवम्बर के महीनेमें बहलोल खाँके साथ उनकी दो बार लड़ाई हुई। पहली बार शिवाजीकी हार और दूसरी बार जीत हुई। इसी समय उन्होंने मुधोल नामक गाँवपर आक्रमणकर वहाँ के ज़र्मीदार घोरपड़ेके वंशको प्रायः निर्मूल कर दिया। मराठों में ऐसी दन्तकथा प्रचलित है कि जब (१६४८ में) बीजापुर के वज़ीरने जिजीके पास शाहजीको केद किया, था, तब बाजी घोरपड़ेने विश्वासघात कर शाहजीके मागनेमें बाधा डाली थी और उनको पकड़वा दिया था। इसी कारण शाहजीने शिवाजीको पत्र लिखा था—'' अगर तुम हमारे लड़के हो, तो इस नीच कर्मके लिए घोरपड़ेसे बदला लेना। '' परन्तु यह किंवदन्ती विश्वास करने योग्य नहीं है, क्योंकि मुघोल जीतनेसे दस महीने पहले ही शाहजीकी मृत्यु हो जुकी थी।

कुडालाके देसाई लखम सावन्तने पहले तो शिवाजीकी अधीनता स्वीकार कर कुडाला शिवाजीको दे दिया था। परन्तु बादमें उनका विरोध करनेके लिए वह बीजापुरियोंसे सहायता माँगने लगा। तब उसकी मददके लिए खवास खाँ वहाँ भेजा गया। अक्टूबर १६६४ ई० में शिवाजीके साथ उसका युद्ध हुआ, जिसमें बीजापुरियोंकी हार निश्चित-सी हो गई थी, परन्तु तब ही खवास खाँके साहसपूर्ण हमलेके कारण बाज़ी पलट गई और शिवाजीको युद्धक्षेत्र छोड़कर निकल जाना पड़ा। अब लखम सावन्तने कुडाला पर अधिकार कर लिया, और खवास खाँको भी वहाँ बुला लिया।

परन्तु शिवाजी यों हार माननेवाले न थे। वे उपयुक्त अवसरकी ताकमें रहे। उधर उन्हें मुधोलके बाजी घोरपड़ेसे भी अपने पिताका पुराना बैर लेना था। अपने बीजापुरी सेनानायककी आज्ञानुसार बाजी घोरपड़ेने सन् १६४८ ई० में शाहजीको केद किया था। इस समय बाजी घोरपड़े ख्वास खाँकी मददके लिए डेड हजार सवारों के साथ कुडाला जा रहा था। एक बहुत बड़ी सेनाके साथ

ाधिवाजीने कोंकणके घाटों के नीचे ही उसे जा घेरा। बूढ़ा बाजी घोरपड़ लड़ता हुआ काम आया।

अब शिवाजी पुनः कुडालाकी ओर लैंटे। शिवाजीकी उस बड़ी सेनाका सामना करना कठिन देख कर, लखम सावन्त्रकी सलाहके अनुसार खवास खाँ कुडाला छोड़कर बाँदाकी ओर लौट पड़ा। इसकी सूनना मिलते ही शिवाजीने अपने चुने हुए सवारोंको साथ देकर नेताजीको खवास खाँका पीछा करनेके लिए २६ अक्टूबरको भेजा। अब तो खवास खाँ अपने सेनिकोंके साथ बालाघाटभें चन्द्रगढकी ओर बड़ी तेजीसे भागा।

दिसम्बर, १६६४ ई० में शिवाजी रत्नागिरी और गोआके बीचमें स्थित सावन्तवाड़ी ज़र्मोदारीपर जा धमके। वहाँके सारे छोटे-मोटे देशाई (ज़र्मोदार) बीजापुर राज्यके अधीन थे, और उनमें प्रमुख, \$डालाके देसाई, लखम सावन्तने तो बीजापुरी सेनानायकांका पूरा पूरा साथ दिया था। कुछ समय तक शिवाजीका सामना करनेके बाद लखम सावन्त एवं उसके कई दूसरे साथी अपना सर्वस्व छोड़कर पहले जंगलोंमें भाग गए और फिर गोआमें जा बसे। गोआमें बैठकर उन्होंने अपने अपने राज्य वापस जीत लेनेकी व्यर्थ चेशामें अनेकों बार फ़ौजें इकट्ठा कीं। इसी कारण गुस्सेमें आकर शिवाजीने पूर्वगाली राजप्रतिनिधिको एक पत्र लिखा, जिसके फरस्वरूप राजप्रतिनिधिने इन देसाइयोंको जून, १६६८ ई० के प्रारम्भमें पूर्वगाली इलाकेस निकाल बाहर किया। कुडालेके देसाई लखम सावन्तके ही भाई-बन्द एवं वहाँके देसाई पदके लिए लखमके प्रतिद्वन्द्वी कृष्ण सावन्तने शिवाजीका साथ दिया था, एवं शिवाजीने अपनी ही अधीनतामें उसे जागीरदार बनाकर कुडालाकी ज़र्मीदारा उसे दे दी, किन्तु वहाँ किला बनाने या अपनी निजी सेना रखनेकी उसे आजा न दी।

रुस्तम-ए-ज़मान भीतर ही भीतर शिवाजीका सहायक हो गया था। यहाँ तक कि वह मराठों के साथ मिलकर अपने ही राजाकी प्रजाके लूटके भालमें साझा लगाता था, इसलिए अब इस प्रदेशोंमें शिवाजीके विरुद्ध खड़ा होने योग्य कोई भी न रहा। इस देशके धनी और बनियें मराठोंके डरसे त्राहि त्राहि करते हुए घर-द्वार छोड़कर भागे। इस देशका इतना बड़ा और इतना प्रसिद्ध व्यापार प्रायः बन्द हो गया। कोई जगह भी उनसे न छूटी।

#### बसरूर और कारवारकी लृट

बिदनीरका प्रधान बन्दर बसस्य था ( अँग्रेज़ी नक्शों में इसका नाम Barcelore लिखा है )। वह हिन्दू राज्यमें पहता था। वहाँके राजाने शिवाजीको कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाया था और न वह कभी महाराष्ट्रकी सीमाके पास जाता था, परन्तु व्यापार और शिल्पकी वस्तुओंको बेचनेसे ऐश्वर्थमें बसस्य इस प्रदेशका एक बेजोड़ स्थान हो गया था। अतएव सन् १६६५ ई० की ८ वीं फरवरीको ८८ जहाज़ों में फीज़ भरकर रत्नागिरी ज़िलेके किनारेसे होते हुए शिवाजी एकाएक बसस्यमें आ धमके। शिवाजी यहाँ आयेंगे, यह किसीने स्वप्नमें भी नहीं सोचा था, इसलिए कोई अगने बचावके लिए तैयार न था। एक ही दिनकी बेरोक-टोक लूटसे मराठोंने असंस्य धन-रत्न पाया। दूसरे दिन इस शहरको छोड़कर शिवाजी समुद्र-तटके भारत-प्रसिद्ध गोकर्ण नामक तीर्थमें पहुँचे और वहाँके शिवमन्दिरके सामने उन्होंने स्नान, पूजा आदि धर्मकार्थ समाप्त किया। उसके बाद सब जहाज़ांको देश लौटाकर वे स्वयं चार हज़ार सिपाहियोंके साथ उत्तरकी ओर कृच करके अंकोला होते हुए कारवार नगरमें \* जा पहुँचे।

इस बन्दरमें अँग्रेज़ों की एक बड़ी कोटी थी। वे डरके मारे शिवाजीके राज्यमें अनेक स्थानों में वेतन देकर जासूस रखते थे और उनके द्वारा शिवाजीकी चाल-ढाल और उद्देशों की पक्की ख़बर पहले से ही जान लेते थे। इस बार भी शिवाजीके इस तरफ आने की खबर पाते ही उन लोगों ने कम्पनीका रुपया पैसा और माल किराये के एक छोटे जहाज में लाद दिया और कोटी छोड़ कर उसी जहाज़पर आश्रय लिया। इसी दिन रातको बहलो-लखाँका नौकर शेरखाँ (इवशी) अपने मालिक की माता की मक्का-यात्रा के लिए जहाज़ टीक करने को इस बन्दर में आया। पहुँचने के बाद उसने पहली बात यह सुनी कि शिवाजी भी वहाँ आये हैं। उसने फौरन अपने

\* यह शहर अब बम्बई प्रदेशके एक तालुकेका सदर मुकाम है। स्व० सत्येन्द्रनाथ ठाकुर आई० सी० एस० यहाँ काम करते थे और श्री खीन्द्रनाथ ठाकुर भी अपने शुरू जीवनमें कुछ दिन यहाँ रहे थे। उन्होंने इस स्थानके निवासके संस्मरण भी लिखे हैं। हरेको चारों ओरसे किलेकी तरह घेरकर अपने साथके पाँच सौ रक्षक सैनिकोंको चारों ओरसे पहरेपर खड़ा कर दिया और धन तथा माडको सुरक्षित करके उसी रातको शिवाजी कहला भेजा कि वे उस शहरमें न घुलें, क्योंकि यदि वे घुसनेकी चष्टा करेंगे, तो शेरखाँ आखिरी दम तक उनसे लड़ेगा। शेरखाँकी दिलेरी और वीरता किसीसे लिपी न थी, और बहलोल भी बीजापुरका सबसे बड़ा उमराव था। इन्हीं सब कारणोंसे शिवाजीने शेरखाँके ऊपर चढ़ाई करनेकी हिम्मत न की और कारवार शहरको बिना कोई हानि पहुँचाए ही नदीके किनारे कुछ दूर अपना खेमा गाड़ा।

दूसरे दिन (२३ फरवरीको) दूत भेजकर उन्होंने देरखाँसे कहलाया—"या तो अँग्रज़ोंको पकड़कर हमारे हाथमें सोप दो, नहीं तो शहर छोड़कर चले जाओ। हम वहाँ आकर अँग्रज़ोंसे बदला लेंगे, क्योंकि वे हमारे विरश्न हैं।" शेरखाँने अँग्रज़ोंसे इसका जवाब पुछवाया। उन लोगोंने कहला भेजा—"इम लोगोंके पास इस जहाज़के गोला बारूदेक सिवा और कुछ धन-दौलत नहीं है। अगर उनकी समझमें यह गोला-बारूद रुपयेका काम दे सकता हो, तो वे आकर इसे ले सकते हैं।" इस जवाबसे शिवाजी बहुत कुद्ध होकर बोले—" अव्ला, जानेके पहले हम अँग्रेज़ोंको देख लेंगे।" कारवारके बनियोंने डरके मारे चन्दा \* वसूल कर उनको कुछ नज़राना दिया। उसे लेकर शिवाजी उसी दिन चले गये। जाते समय उन्होंने कहा—" शेरखाँन इस बार हमारी होलोंक समयका शिकार खराब कर दिया।" उसके बाद (१४ मार्चको) भीमगढ़ होते हुए शिवाजी देश लीट गये, क्योंकि इसी महीनेमें जयिंहहने उनके आश्रय पुरन्दर-तुर्गपर आक्रमण किया।

इसी आक्रमणके समय बीजापुरियोंने दक्षिण कोकणके बहुतसे हिस्सों (बेंगुरला और कुडाल) का शिवाजीके हाथसे उद्धार किया था। कनाड़ाके किनारेके कारवार इत्यादि स्थान दोनों पक्षों द्वारा लूटे जाने लगे।

## कोंडा-दुर्गपर अधिकार

गोआकी पूर्वी सीमाके पास बीजापुर राज्यका सबसे बड़ा किला फोंडा था। सन् १६६६ ई० के ग्रुरूमें शिवाजीने सेनाका एक दल भेजकर फोंडा घरा,

\* इस चन्देमें ॲंग्रेजोंने भी नौ सौ स्पये दिये थे, क्योंकि कारवार शहरमें उनकी जो सम्पत्ति थी उसका मूल्य चालीस हजार स्पयेके लगभग था। परन्तु बीजापुरियोंकी एक बड़ो फौजने आकर शिवाजीके आदिमियोंको भगा दिया और इस किलेको बचाया। उन लोगोंने इस प्रदेशके और दूसरे चार ार्क्लोंको (मार्च १६६६ में ) शिवाजीसे छीन लिया।

उसके बाद सात वर्ष तक शिवाजोकी दृष्टि इस ओर नहीं पड़ी। सन् १६७३ ई० के अप्रैल महीनेमें उनकी सेनाने कनाड़ाकी अधित्यकामें प्रवेशकर अनेक नगर और दुर्ग लुटे। उनका सेनापित प्रतापराव हुवलीकी ऑप्रेज़ी कोठीसे कम्पनीके चालीस हुज़ार रुपयेके मालके सिवा वहाँके कर्मचारियोंकी निजी सम्पत्ति भी ले गया, परन्तु बीजापुरसे मुजफ्फरखाँके चार हज़ार खुड़स-वारोंके आ जानेपर मराठे लोग हुवली छोड़कर भाग गये। जल्हीमें वे लूटके मालकी गाँठेंकी गाँठें रास्तेमें ही फकते गए।

इसी साल विजयादशमंके दिन (१० अक्टूबर १६७३ को शिवाजी पचील हजार सैनिकोंकी फीज ले देश जीतने चले। साथमें बीस हजार बड़ी बड़ी थालियाँ थीं जिनमें लूटका माल रखकर लाया जाता था। इस दौरेमें वे कनाड़ा तक गये परन्तु आधे दिसम्बरके लगभग बहलोल और शर्जाखाँके हाथो टो बार हारकर देशको लौट आये।

बीजापुरके दरबारमें धीरे धीरे गोलमाल मचने लगा और वहाँवालोंका नितंक पतन भी होने लगा। फलतः बीजापुर राज्यके दूर-दूरके प्रदेशोंकी अध्यन्त दुर्दशा हुई क्यों कि उन सबको रक्षा करनेको शक्ति बीजापुरकी सलतनतमें न रही। इस सुयोगसे लाभ उठाकर शिवाजीने सन् १६७५ ई॰ में कनाड़ाके किनारेपर स्थायी रूपसे कृष्ण कर लिया।

नी इज़ार सैन्य लेकर ८ अप्रैलको शिवाजीने फोंडा-दुर्गका वेरा आरम्भ कर दिया। दुर्गका मालिक मुहम्मदलाँ एक महीने तक बकी बहादुरी और सिहणुताके साथ लड़ता रहा। शिवाजीने किलेको दीवारोके नीचे चार सुरंगे खुदबाई, परन्तु मुहम्मदलाँने उन सबको नष्ट कर दिया। शिवाजीने एक मिट्टोको दीवार खड़ी कर किलेको चारों ओरसे घेर लिया। मराठा सेना उनकी आक्में बैठी मज़ेस गोलियाँ छोड़ने लगी। उन्होंने दीवारकी खाईको एक जगहपर मिट्टोसे मरकर किलेको दीवार तक रास्ता बनाया। आघ आघ सेर भारी पाँच सो सोनेक कहे बनवाकर शिवाजीने बोजित किया कि जो सिपाही किलेकी

दीवारके ऊरर चढ़ सकेगा, उसे वे दिये जायँगे। अन्तमें कोई सहायता न मिलनेके कारण एक महीने बाद (६ मईको) फोंडाका पतन हुआ। आस-पासके महालोंपर कृष्णा करनेमें सहायता देनेकी द्यांतपर मुहम्मदखाँ और चार-पाँच प्रधान लोगोंको प्राण-दान मिला। किलेके और सब लोग मारे गये। थोई ही दिनोंके भीतर दक्षिणमें गंगावती नदीतकका इस ज़िलेका सब हिस्सा शिवाजीके अधिकारमें आ गया।

परन्तु कनाड़ा अधित्यकामें बड़ी लड़ाईके बाद भी शिवाजीका अधिकार चिर-स्यायी न हुआ। बिदनैरिकी रानीने मराठा राजाको कर देना स्वीकार किया। उसके बाद बिदनौर और सोन्दामें लड़ाई, बीजापुरी उमराओंका इस्तक्षेप, मराठी फौजकी लूट, इत्यादिसे देशमें बराबर अशान्ति बनी रही और हानि इोती गई।

## पुर्तगालियोंके साथ शिवाजीका सम्बन्ध

शिवाजीके राज्यकी पश्चिमी सीमाके पास ही पुर्तगालियोंका भारतीय प्रदेश था। उत्तरमें दमन ज़िला; बीचमें बम्बई, थाना, बसई ( Bassein ), चौल; दक्षिणमें गोआ बार्देश, शष्टि ( Salsette ) थे+।

बहुत-सी छोटी छोटी बातोंपर खासकर भारत-सागरमें पुर्तगालियोंका एकाधिपत्य और अधिक प्रभुताके दावेको लेकर शिवाजीके साथ गोवा-सरकारका झगड़ा हुआ, परन्तु वह कभी युद्धकी अवस्था तक न पहुँचा क्योंकि पुर्तगालियोंका धन-बल बहुत कम या, उनके स्थानीय देशी सैनिक (कनाड़ी) बड़े डरपोक थे, और गोरे सिपाही ( जो असलमें सम्मिश्रित जातिके फिरंगी थे) शुद्ध यूरोपीयोंकी अपेक्षा बहुत निकम्मे। इसीलिए पुर्तगाली गवर्नरने अनेक उपाय करके और बातोंका भुलावा देन्देकर शिवाजीको शान्त रखा। दो बार (सन् १६६७ और १६७० में) उन लोगोंके बीच लिखित सन्धि होकर सब झगड़ोंका निपटारा भी हुआ।

<sup>+</sup> इनमेंसे बम्बई-द्वीप सन् १६६१ सालमें इंग्लैण्डको दे दिया गया। वर्तमान पुर्तगाली-भारतके अनेक स्थान — जैसे, फोंडा, बिचोली, पेड्ने, सांकली आदि शिवाजीके मृत्युके पचास वर्ष बाद ही पुरागालियोंके अधिकारमें आये।

#### चौथकी उत्पत्ति

रामनगरके कोली-जातिके राजा इस देशके पिंधमी समुद्र-तटके अनेकों गाँवोंसे लूट-मार न करनेके बदलेमें प्रतिवर्ष कुछ रुपये पाते थे। उन्हीं रुपयोंको साधारणतया 'चौथ' कहते थे, परन्तु वह सब जगह राज्य-करका ठीक चौथाई हिस्सा नहीं होता था। किसी गाँवमें मालगुज़ारीका दसवाँ हिस्सा, किसीमें आठवाँ हिस्सा और किसीमें छटा हिस्सा था; दो-एक जगहों में चौथाई भी था। इन राजाओंको लोग 'चौथिया राजा' कहकर पुकारते थे। बम्बईके उत्तरमें पुर्तगालियोंके दमन जिलेके कई गाँव उनको चौथ देते थे। सन् १६७६ ई० में शिवाजीने जब कोली देशपर स्थायी रूपसे अधिकार किया, तब कोली राजाओंके स्वत्वके अनुसार इन सब गाँवोंसे उन्होंने भी चौथका दावा किया। गोआके गवर्नरने अनेकों आपत्तियाँ पेश करके समय बिताकर खुलासा जवाब देनेमें जितनी हो सकी देरी की। अन्तमें शिवाजीने लड़ाईकी धमकी दी, परन्तु शिवाजीकी अकाल-मृत्यु हो जानेसे बादमें उनके पुत्रके समय यह लड़ाई हुई।

सावन्तवाड़ीका लखम सावन्त और दूसरे देसाई लोग शिवाजीके आक्रमणक्षे अपना राज छोड़कर गोआ भाग गये, और वहाँ जाकर शिवाजीके कर्मचारियांके विरुद्ध षड्यन्त्र रचने लगे। इस बातके लिए सज़ा देनेके अभिप्रायसे १७ नवम्बर सन् १६६७ ई० में मराठा सैनिकोंके एक दलने गोआके अधीन बार्देश ज़िलेंमें धुसकर कई आदिमियों और मवेशियोंको पकड़कर उनका चालान किया। परन्तु यह झगड़ा दूत भेजकर भित्रतापूर्वक निपटाया गया। क़ैदी छोड़ दिये गये और गवर्नरने (१६६८ में) देसाइयोंको पुर्तगाली सीमाके बाहर निकाल दिया।

#### गोआपर अधिकार करनेकी विफल चेपा

गोआके पूरवकी ओर पहाइ हैं। उनपर जानेके लिए दो-एक छोटे ऊँचे दरोंको छोड़कर और कोई पथ नहीं है। पश्चिम और दक्षिणकी ओर समुद्र और खाड़ी है। मजबूत जहाजों और तोपोंके बिना उस तरफ में गोआपर आक्रमण करना असम्भव है। सन् १६६८ ई० के अक्टूबर महीने में शिवाजीने गोआ- प्रदेशों युसनेकी एक चाल सोची। उन्होंने चार-पाँच सौ मराठा सैनिकोंको

छोटी छोटी टोलियोमें बाँटकर नाना प्रकारके गुप्त भेषोंमें घीरे घीर इस घाटीसे गोआ राज्यमें भेज दिया, और उन्हें सिखला दिया कि जब इस प्रकार एक हज़ार आदमी इकड़े हो जायँ, तब वे एक रातको एकाएक पुर्तगाली पहरेदारोंको मारकर पहाइकी एक घाटीपर दखल जमा लें; फिर उसी रास्ते शिवाजी दल-बलके साथ इस राज्यमें बुसकर देश जीतेंगे। परन्तु, या तो किसीने पड्यंत्रका भेद खोल दिया अथवा पुर्तगाली गवर्नरको स्वयं ही सन्देह हो गया जिससे उसने अपने इलाकेंके सब शहरों में कड़ी खानातलाशी लेकर इन लिथे हुए मराठे सिपाहियोंको गिरफ्तार कर लिया, और पीट पीटकर उन लोगोंसे सची बातका पता लगा लिया। इसके बाद उसने शिवाजीके दूतको बुलाया और अपने हाथसे उसकी कनपटीपर दो तीन घूँसे जमाकर उसे तथा अन्य क़ैदी मराठे सिपाहियोंको गोआ राज्यके बाहर निकाल दिया!

# बारहवाँ अध्याय

### शिवाजीकी जीवन-सन्ध्या

#### स्त्रियोंकी वीरता

पूर्वीय कर्णाटक-विजयके बाद शिवाजी मैसूर होते हुए सन् १६७८ ई॰ के गुरुहीमें परिचम कनाइ। बालाघाट, अर्थात् महाराष्ट्रके दक्षिणमें वर्तमान धार-वाइ ज़िलेमें जा पहुँचे। इस प्रदेशके लक्ष्मीक्वर इत्यादि नगर लूटकर और वहाँसे चौथ वसूलकर जब वे उसके उत्तरमें बेलगाँव किलेके तीस मील दक्षिण-पूर्वमें बेलबाड़ी नामक गाँवपर होकर जा रहे थे तब उस गाँवकी पटेलिन ( जुमींदारिन ) सावित्रीबाई नामकी कायस्य विभवाक नौकरोंने मराठी फौजके माल लादनेके कितने ही बैल छीन लिये। इस कारण गुस्सा होकर शिवाजीने बेलबाड़ीका किला जा घेरा। सावित्रीबाईने इतने बड़े विजयी वीर और उनकी अगणित सेनाके विरुद्ध अदम्य साइसंस भिइकर सत्ताईस दिन तक अपने छोटे किलेकी रक्षा की । अन्तमें उसकी रसद और बारूद खतम हो गई। मराठोंने बेलबाड़ीपर कब्जा कर लिया। वीर नारी पकड़ी गई। एक ऐसे छोटे स्थानमें इतन दिन तक कुछ कर-धर न सकनेके कारण शिवाजीकी बड़ी भद्द उड़ी। अँग्रेजी कोठीके साहब ( २८ फरवरी, १६८७ ई० को ) लिखते हैं—" शिवा-जीके ही आदमी वहाँसे आकर कहते हैं कि बलबाड़ीमें उन्हें जितनी हैरानी उठानी पड़ी उतनी मुगलों या बीजापुरके साथ लड़नेमें भी नहीं उठानी पड़ी थी। जिन्होंने इतने राज्य जीते हैं, वे क्या अन्तमें एक जमीदार औरतको भी नहीं हरा सकते !"

## बीजापुर दुर्ग पानेकी कोशिश बेकार

इसी बीचमें शिवाजीन चूँम देकर बीजापुरका किला लेनेकी चाल चली। बात यह यी कि वज़ीर बहलोलखाँकी मृत्यु (२३ दिसम्बर, १६७७ ई०) के बाद उसके गुलाम जमशेदखाँको इस किले और बालक राजा सिकन्दर आदिल-शाहकी देख-रेखका भार सींपा गया था; किन्तु जब उसने देखा कि उनकी रक्षा कर सकनेकी उसमें शक्त नहीं है, तब वह तीस लाल रुपयों के बदलें में नाबादिग सुलतान और राजधानीको शिवाजीके हाथ सौंपनेके लिए राज़ी हो गया। यह खबर सुन अडोनीके नवाब सिही मसऊदने (मृत सिही जौहरका दामाद) चुपकेसे यह प्रचार कर दिया कि वह सख्त बीमार है। अन्तमें उसने अपने मरनेका हला भी मचवा दिया, यहाँ तक कि एक पालकीमें उसका नक़ली ताबूत (लाश रखनेका बक्स) रखाकर कई हज़ारकी गारदके साथ कृत्रमें दफ्नानेके लिए अडोनी भेज दिया गया! उसकी बाक़ी फौज,—चार हज़ार सवारोंने बीजापुर जाकर जमशेदसे कहा—" हमारे मालिकके मर जानेसे हमें रोटी नहीं मिलती, आप हमें अपनी खिदमतमें रख लें।" उसने भी उन लोगोंको भर्ता कर किलेके भीतर स्थान दे दिया। उन लोगोंने दो दिन बाद जमशेदको कैदकर बीजापुरका फाटक खोल सिही मसऊदको भीतर खुलाय। मसऊद (२१ वीं फरवरीको) वज़ीर बना। शिवाजी इस अन्तिम लाभकी आशामें विफल हो पिथमिकी ओर मुड़े और फिर उन्होंने (अन्दाजन १६७८ ई० की ४ अप्रेलको) अपने पनहालेके किलेमें प्रवेश किया।

### मराठोंकी अन्य लड़ाइयाँ और देश जीतना

कर्णाटककी चढ़ाईमें जिस समय शिवाजी पन्द्रह महीने तक अपने देशसे गैरहाज़िर थे, उस समय उनकी फौजने गोआ और दमनके अधीन पुर्तगालि-योंके प्रदेशपर आक्रमण किये, पर इनका कोई फल न हुआ। सूरत और नासिक ज़िलोंको पेशवाने तथा पश्चिम-कनाइनको दत्ताजीने कुछ दिन तक ल्टा, किन्तु इसपर भी वे देश नहीं जीते जा सके।

सन् १६७८ ई० के अप्रेलिक आरम्भमें शिवाजीने देश लीटकर कोपल प्रदेश,—अर्थात् विजयनगर शहरके उत्तरमें तुंगभदा नदीके उस पार और उसके पश्चिममें गदग महाल जीतनेके लिए सेना भेजी । हुसेनखाँ और कासिमखाँ मियाना, दोनों भाई बहलोलखाँकी ही जातिके थे। कोपल प्रदेश इन दोनों अफ़गान उमराओं के अधीन था। शिवाजीने सन् १६७८ ई० में गदग और दूसरे साल मार्चके महीनेमें कोपलपर अधिकार कर लिया। कोपल दक्षिण देशका 'प्रवेशदार 'है। यहाँसे तुंगभदा नदी पार कर उत्तर-पश्चिमके कोनेसे सहज ही मैसर जाया जा सकता है। इस रास्तेसे शुसकर मराठोंने इस नदीके दिक्षणमें

वेलारी और चितलदुर्ग ज़िलोंके अनेक स्थानोंपर अपना अधिकार जमाया और पालेगारोंको वशमें कर लिया। इस प्रान्तके जीते हुए देशोंको मिलाकर शिवाजीने उसे अपने राज्यका एक नया प्रदेश बनाया और उसके शिकिम हुए जनार्दन नारायण इनुमन्ते।

शिवाजीके देश लौटनेके एक महीने बाद ही उनकी सेनाने फिर रातको शिवनेर दुर्गपर आक्रमण किया, किन्तु बादशाही किलेदार अबदुल अज़ीज़लाँ। जागता था। उसने आक्रमणकारियोंको मारकर भगा दिया, केदी शत्रुओंको भी छोड़ दिया और उसके द्वारा शिवाजीको कहला भेजा कि जितने दिन मैं किले-दार हूँ, उतने दिनों तक इस किलेपर अधिकार करना तुम्हारे लिए सम्भव नहीं।

इधर बीजापुरकी हालत बड़ी ही खराब हो चली थी। वज़ीर िह ही मसऊद ही सर्वेसर्वा था, बालक सुलतान उसके हाथकी कठपुतली था। चारों ओर शत्रुओं के उत्पातसे वज़ीर घबरा उठा। मृत बहलोलखाँका अफगान दल रोज़ उसका अपमान करता और उसे डराता था। राज्यके चारों ओर शिवाजी बिना रोक-टोक लूट-मार करते और प्रदेशोंपर दखल जमाते जाते थे। राज-कोशमें क्या नहीं था। दलबन्दी के कारण राज-शक्ति में कुछ दम रहा न था। कुछ दिन पहले जिन शतोंपर मुगल सेनापितके साथ गुलबगें में सिन्ध हुई थी, उन्हें बीजा-पुर-राजवंशके हक़ में बहुत अपमानजनक और हानिकारक बताकर सब लोग मसऊदको धिकारने लगे। चारों ओर अँधेरा देख किंकते यिवमूद मसऊदके शिवाजी मदद माँगते हुए कहा, "आपने (शिवाजी ने) भी आदिलशाही वंशका नमक खाया है, और हम दोनों एक ही देशके रहनेवाले हैं। मुगल दोनों के शत्रु हैं। दोनों को मिलकर मुगलों को दबाना उचित है।" इस सन्धिकी बातचीत सुनकर दिखाने गुरसे में मरकर (सन् १६७८ के अन्तमें) बीजापुर-पर आक्रमण कर दिया।

## शम्भूजीका भागकर दिलेरखाँसे जा मिलना

शिवाजीके बड़े लड़के मानो पिताके पापके फलस्वरूप जन्मे थे। इकीस वर्षहीकी उम्रमें वे उद्धत, मनमौजी, नशेबाज़ और लम्पट हो गये थे। एक सघवा ब्राह्मणीका घर्म नष्ट करनेके कारण न्यायपरायण पिताके आदेशसे वे पनहाला-किलेमें बन्द कर दिये गये थे। वहाँसे शम्भूजी अपनी स्त्री यस्वाईको साथ ले चुपचाप भागकर दिलेखाँसे (१३ दिसम्बर १६७८ को ) जा मिले। राम्भूजीको पाकर तो दिलेर मारे खुरीके फूल गया। "इसी बीचमें मानो उसने सारा दक्षिणात्य जीता हो ऐसी उछल कृद करने लगा। उसने यह खुराखबरी बादशाहके पास भी भेजी।" औरंगज़ेबकी ओरसे शम्भू-जोको सात हज़ारकी मनसबदारी, राजाकी उपाधि और एक हाथी दिया गया। उसके बाद दोनों बीजापुरका कब्जा करने चले।

इसी आफतके समय सिंदो मसऊदने शिवाजीकी शरण ही थी। शिवाजीने चटपट छह्नसात हज़ार अच्छे अच्छे सवार बीजापुरकी रक्षाके लिए भेजे। उन लोगांने जाकर राजधानीके बाहर खालापुरा और खसरूपुरा गाँवांमें अष्टा जमाया, और कहला भेजा कि बीजापुर किलेका एक दरवाज़ा और बुर्ज उनके अधिकारमें कर दिया जाय। मसऊदन उनके ऊपर विश्वास न किया। तब मराठोंने बीजापुरपर दखल करनेकी एक और चाल सोची। उन्होंने कुछ हथियार चाव के बोरों में छिपाकर उन्हें बैलोंकी पीठपर लाद दिये और अपने कुछ सिपाहियोंको बैल हॉकनवालोंकी पोशाक़में बाज़ार भेजनेके बहाने किलेक भीतर धुसानेकी चेष्टा की; लेकिन वे पकड़े गये और खदेड़ दिए गये। उसके बाद मराठोंने मिन्नके इन गाँवोंको लूटना आरम्म किया। मसऊदने आजिज आकर दिलेखाँके साथ निपटारा कर लिया। उसने बीजापुरम मुगल फीजको बुलाकर मराठोंको भगा दिया।

### दिलेरका भूपालगढ़ जीतना

उसके बाद शम्भूजीको साथ ले दिलेखाँने शिवाजीका भूपालगढ़ नामक किला तोपके जोरसे छीन लिया। वहाँ उसने प्रचुर अन्न, धन, जायदाद आदि छूट और बहुत-से लोगोंको केंद्र किया। इन केंद्रियोंमेंसे कुछको उनका एक एक हाथ कटवाकर छोड़ दिया, बाकी सब गुलाम बनाकर बेच दिये गये (२ अप्रेल, १६७६ ई०)। किलेकी दीवार और बुर्ज़ तोड़ डाले गये। उसके बाद छोटी-मोटी लड़ाइयाँ और बीजापुर-दरबारकी अनन्त दलबन्दी और पड्यन्त्र कई महीनों तक चलते रहे; किसीकी कुछ व्यवस्था न हो सकी।

## जज़ियाके विरुद्ध शिवांजीका पत्र

सन् १६७९ ई॰ की २ अप्रेलको औरंगज़ेबने हुक्म जारी किया कि मुग्ल-

राज्यमें सर्वत्र हिन्दुओं की गिनती की जाय और हरएक के लिए हरसाल आमद-नीके हिसाबसे तीन श्रेणीका १२।-), ६॥-) और २।-) 'जिज्या कर' लिया जाय । बादशाहके इस नये और अन्यायपूर्ण प्रजापीइनका समाचार पाकर शिवाजीने उनको नीचे लिखा हुआ एक पत्र लिखा । नीलोजी प्रभु मुनशीने मुर्ललित फारसीमें इस पत्रकी रचना की थी ।

''बादशाह आलमगीर ! सलाम मैं शिवाजी आंपका पक्का ग्रुमचिंतक और चिरहितेषी हूँ । ईश्वरकी दया और सूर्य-किरणसे भी उड्डवलतर बादशाहके अनुग्रहके लिए घन्यवाद प्रदान कर निवेदन करता हूँ कि—

''यद्यपि यह शुभाकांक्षी दुर्भाग्यवश आपकी महिमामंहित सिन्निधिसे विना अनुमिति लिथे ही आनेको बाध्य हुआ था, तथापि मैं जितना सम्भव और उचित हो सकता है, सेवकके कर्त्तव्य और कृतज्ञताका दावा सम्पूर्ण रूपसे पूरा करनेमें हमेशा तथर रहता हूँ।

" सुनता हूँ कि मेरे साथ लड़ाई लड़नेके कारण आपका धन और राज्य-कोप खाली हो गया है, और इसी कारण आप हुक्म दे बैटे हैं कि जज़िया नामक कर हिन्दुओंसे वस्क किया जाय कि वह आपके अभावको पूर्ण करनेमें काम आवे।

" बादशाह सडामत! इस साम्राज्य-रूपी भवनके निर्माता बादशाह अकबरने पूर्ण गै।रवसे ५२ (चान्द्र) वर्ष राज्य किया। उन्होंने क्रिधियन, यहूदी, मुस-लमान, दादूपन्थी, नक्षत्रवादी (फलकिया=गगनपूजक १), परीपूजक (माला-किया), विषयवादी (आनसरिया), नास्तिक, ब्राह्मण, स्वताम्बर-दिगम्बर, आदि सब धर्म-सम्प्रदायों के प्रति सार्वजनीन मैत्रो (सुलह-इ-कुल=सबके साथ शान्ति) की सुनीतिको ब्रहण किया था। सबकी रक्षा और पोषण करना ही उनके उदार हृदयका उद्देश्य था। इसीलिए वे 'जगहुन् 'कहल;ए।

" उसके बाद बादशाह जहाँगीरने २२ वर्ष तक अपनी दयाकी छाया जगत् और जगतवासियोंके सिरके ऊपर फैलाई। उन्होंने बन्धुओंके तथा प्रत्यक्ष कार्य करनेमें अपना हृदय लगा दिया, और इस प्रकार मनकी इच्छाओंको पूर्ण किया। बादशाह शाहजहाँने भी ३२ वर्ष राज्य कर सुली पार्थिव जीवनके फल-स्वरूप अमरता अर्थत् सौजन्य और सुनाम कमाया। फरसीका परा है— ' जो आदमी जीवनमें मुनाम अर्जन करता है वह अक्षय घन पाता है, क्योंकि मृत्युके उपरान्त उसके पुण्य-चरित्रकी कथा ही उसके नामको बनाए रखती है। '

"अकबरकी उदारताका ऐसा पुण्य-प्रभाव था कि वह जिस ओर जाते विजय और सफलता आंग बढ़कर उनका स्वागत करती थी। उनके शासनकालमें बहुतसे देश और किले जीते गये। इसीसे शुरूके सप्राटोंकी शक्ति और उनका ऐश्वर्य सहज ही समझमें आता है। जिनकी राजनीतिका अनुसरणमात्र करनेमें ही आलमगीर बादशाह विफड़ और व्यप्र हो गये हैं, उन बादशाहों में भी जिज़्या-कर लगानेको शक्ति थी; परन्तु उन लोगोंने अन्ध-विश्वासको हृदयमें स्थान नहीं दिया, क्योंकि वे जानते थे कि ईश्वरने ऊँच-नीच, सब आदिम्योंका भिन्न भिन्न धमोंमें विश्वास और उनकी विभिन्न प्रवृत्तियोंके दृष्टान्त दिखानेके लिए ऐसी सृष्टि की है। उनके दया-दाक्षिण्यकी ख्याति उनकी समृतिके रूपोंम चिर काल तक इतिहासमें लिखी रहेगी, और छोटे बड़े सभी आदिमयोंक कंटों और दृद्धमें इन तीन पवित्र आत्माओं (स्माटों) के लिए प्रशंसा और मंगल-कामना बहुत दिन तक वास करेगी। लोगोंकी हृद्गत आकांक्षाके कारण ही सोभाग्य और दुर्भाग्य आते हैं, अतएव उनकी धन-सम्पत्ति दिनपर दिन बढ़ती ही गई। ईश्वरके प्राणी उनके सुशासनके कारण शान्ति और निर्भयतासे शय्यापर आराम करने लगे, और उनके सब काम सफल हुए।

" और आपके शासन-कालमें ? बहुतसे किले और प्रदेश आपके हाथसे निकल गये और बाक़ी भी शीव ही चले जायँगे, क्योंकि उनके नाश और छिन्न-भिन्न करनेमें मेरी ओरसे कोशिशों कभी न होगी। आपके राज्यमें रिआ-या कुचली जा रही है। हरएक गाँवकी आमदनी कम हो गई है। एक लाखकी जगह एक हज़ार और एक हज़ारके स्थानमें दस ही रुपये वस्ल होते हैं और वे भी बड़े कष्टसे। बादशाह और राजपूतोंके दरबारमें आज दरिद्रता और भिक्षाश्चितने अड्डा जमा लिया है। उमरावों और अमलोंकी हालत तो सहजमें ही शोची जा सकती है। आपकी अमलदारीमें सेना अस्थिर है, और बनिये अत्याचारसे पिसे हुए हैं। मुसलमान रोते हैं। हिन्दू जलते हैं।

प्रायः सारी प्रजाको ही रातको रोटी नसीव नहीं होती है, और दिनमें मनके सन्तापके कारण हाथ मारनेसे उनके गाल लाल हो जाते हैं।

" ऐसी दुर्दशामें प्रजाके ऊरर जिज़्याका बोझ लाद देनेके लिए आपके राज-शाही दिखने आपको कैसे प्रेरित किया ? बहुत जब्द ही पश्चिमसे पूर्व तक यह अपयश फैल जायगा कि हिन्दुस्तानके बादशाह भिक्षुकोंकी थालियोंपर लुब्ब दिए डालकर बाह्मण पुरोहित, जैन यित, योगी, संन्यासी, वैरागी, दिवालिया, निर्धन और अकालके मारे हुए लोगोंसे जिज़्या ले रहे हैं और भिक्षाकी झोलीकी छीना-झपटीमें आपका विक्रम प्रदार्शत हो रहा है ! आपने तैमूरवंशके नाम और मानको डुबा दिया है !

" बादशाह सलामत ! यदि आप खुदाकी किताब (=कुरानशरीफ) में विश्वास करते हों, तो उसे देखें; आपको मालूम होगा कि वहाँ लिख है कि ईश्वर सबका मालिक है (रब्-उल्-आलमीन्) केवल मुसलमानोंका ही मालिक (रब्-उल्-मुसलमीन्) नहीं है। यथार्थमें इसलाम और हिन्दू-धर्म दो भिन्नता-वाचक शब्दमान्न हैं, मानो ये दो भिन्न रंग हैं जिनसे स्वर्गस्थ चित्रकारने रंग देकर मानव-जातिके (नाना वर्णपूर्ण) चित्रयश्को पूरा किया है।

" मताजिदमें उसके रमरणके लिए अज़ान दी जाती है। मन्दिरमें उसकी खोजमें हृदयकी व्याकुलता प्रकाशित करनेके लिए घंटा बजाया जाता है। अतएव अपने धर्म और कर्मकाण्डके लिए कहरपन दिखाना ईश्वरके प्रन्थकी बातोंको बदल देनेके तिवा और कुछ नहीं है। चित्रके अपर नई रेखा खींचकर हम लोग दिखाते हैं कि चित्रकारने भूल की है!

" यथार्थमें धर्मके अनुसार जिज़्या किसी प्रकार भी न्यायसंगत नहीं है। राजनीतिके पहल्ले देखनेसे भी जिज़्या केवल उसी युगमें न्याय्य हो सकता है जिस युगमें सुन्दरी स्त्रियाँ सोनेके गहने पहनकर बेखटके एक जगहसे दूसरी जगह सहीसलामत जा सकती हैं; परन्तु आजकल जब आपके बड़े बड़े शहर लूटे जा रहे हैं, तब गाँवोंकी तो बात ही क्या ! ऐसी हालतमें तो जिज़्या न्याय-विरुद्ध है ही। उसके सिवा इस भारतोंम यह एक नया अत्याचार है, और पूरी तरह हानिकारक भी है।

" अगर आप खयाल करें कि रिआयाके ऊपर जुल्म करनेसे और हिन्दु.

ओंको डर दिखाकर दवा रखनेले ही आपका धर्म प्रमाणित होगा, तो पहले हिन्दुओंके सिरमीर महाराणा राजिसहिस जिज़िया वसूल कीजिए। उसके बाद मुझसे वसूल करना कठिन न होगा, क्योंकि में तो आपकी सेवाके लिए हरदम हाज़िर हूँ। परन्तु इन मिक्खयों और चींटियोंको तकलीफ देनेमें कोई पुरुषार्थ नहीं है।

" मेरी समझमें नहीं आता कि आपके कर्मचारी क्यों ऐसे अद्भुत प्रभुमक्त बने हैं कि वे आपको देशकी असली अवस्था नहीं बताते, बल्कि उलटे जलती हुई आगको तिनकोंसे दबाकर छिगाना चाइते हैं।

" आपका राजसूर्य गौरवके गगनमें कान्ति विकीण करता रहे।" \*

## दिलेरका बीजापुरपर आक्रमण करना

#### और

### शिवाजीका आदिलशाहके पक्षमें जा मिलना

सन् १६७९ के १८ अगस्तको दिलेरलॉने भीमा नदी पारकर बीजापुर राज्येक ऊपर चढ़ाई की। मसऊद्देन निरुपाय हो शिवाजीके पास हिन्दूराव नामक दूतद्वारा यह करुण निवेदन भेजा कि, '' इस राज्यकी हालत आपसे लिपी नहीं है, स्वयं नहीं हैं, रसद नहीं हैं,—िक लेके बचावके लिए कुछ भी सामान नहीं है। मुग्ड शत्रु प्रवल और हमेशा लड़नेके लिए तैयार हैं। आग इस वंशके दो पुरतके नौकर हैं। इन सुलतानोंके हाथसे आपने मान मर्यादा पाई है, अतएव इस राजवंश के लिए दूसरोंकी अपेक्षा आपको उपादा दु:ख-दंद होना चाहिए। आपकी सहायता बिना हम लोग इस देश और इस क़िलेकी रक्षा करनेमें असमर्थ हैं। नमकहलाली कीजिए। हम लोगोंके पक्षमें आइए। आप जो चाहेंगे, हम देंगे।''

इसपर शिवाजीने बीजापुरकी रक्षाका भार लिया। मरुऊदकी सहायताके लिए उन्होंने दस हज़ार सवार और दो हजार बैलोपर रसद लादकर राजधानीमें भिजव्हि, तथा अपनी प्रजाको हुक्म दिया कि जिससे जितना हो सके, वह

<sup>\*</sup> लन्दनको ' रायल एशियाटिक सोसाइटी ' में रक्षित इस्तलिखित फारसी प्रतिलिपिका अनुवाद ।

उतनी खानेकी चीज़ें, कपड़े इत्यादि बीजापुरमें बेचे । उनके दूत बिसाजी नीलकंठने जाकर मसऊदको ढाउ़स दिया—''आप किलेकी रक्षा कीजिए। इमारे प्रभु जाकर दिलेरको उचित शिक्षा देंगे।''

१५ सितम्बरको भीमाके दक्षिण किनारे धूललेड गाँवसे चलकर दिलेखाँ ७ अक्टूबरको बीजापुरसे उत्तरमें छः मीलकी दूरीपर जा पहुँचा । इस महीनेके आखिरमें शिवाजी अपनी दस हज़ार फीज लेकर बीजापुरसे लगभग पचास मील पश्चिमकी ओर सेलगुड़ नामक स्थानपर पहुँचे । इससे पहले उनके जो दस हज़ार सवार बीजापुरकी ओर थे, वे भी यहाँ उनसे आ मिले । सेलगुड़रें शिवाजी खुद आठ हज़ार सवार ले सीधे उत्तरकी ओर, और उनके दूसरें सेनापित आनन्द राव दस हजार युड़सवार लेकर उत्तर-पूर्वकी ओर मुग़ल राज्य लूटने और मसम करनेके लिए चले । उन्होंने सोचा कि दिलेर अपने प्रदेशकी रक्षा करनेके लिए जल्द ही बीजापुर राज्य छोड़कर भीमा पार होकर उत्तरकी और लौटेगा, परन्तु दिलेरने बीजापुरकी राजधानी और मुलतानको अपने अधिकारमें करनेके लोमनें पड़कर अपने मालिकके राज्यकी दुर्दशाकी और हिष्ट भी न डाली।

## दिलेरकी निष्ठुरता और शम्भूजीका पनहाले लौटना

बीजापुरके समान मज़बूत और बड़े किलेको जीतना दिलेरका काम न था। स्वयं जयसिंह भी यहाँ आकर विफल हुए थे। एक महीना व्यर्थ नष्ट करके १४ नवम्बरको दिलेरखाँने बीजापुर शहरसे हटकर उसके पश्चिमके घनशाली नगरों और प्रामोंको लुटना आरम्भ किया। इस ओर मुगल आकर हमला करेंगे, इसकी आशंका किसीको भी न थी, क्योंकि मुगलोंके पीछेकी ओर राजधानी तब भो जीती नहीं गई थी। इसलिए इस ओरके शहर और गाँवोंके लोग भाग न थे, और न उन्होंने अपने स्त्री, पुत्र, घन-सम्पत्ति आदिको ही किसी निरापद स्थानमें हटाया था। इस प्रकार अचानक तुश्मनोंके हाथमें पड़कर उनकी बड़ी मिट्टी-पलीद हुई। "हिन्दू और मुसलमान स्वियोंने छातीसे क्योंको चिपटाकर घरके कुओं में कृद कृद कर अपना सतीत्व बचाया। गाँवके गाँव लुटकर उजाड़ दिये गये। एक बड़े गाँवके तीन हज़ार हिन्दू-मुससमान, जिनमें

बहुतरे नज़दीकके छोटे छोटे गाँवके भागे हुए शरण खोजनेवाले भी थे, गुलाम बनाकर बेच डाले गये! "

इस प्रकार बहुतसे स्थानों को वंबस करता हुआ दिलेरखाँ बीजापुरसे ४६ मील पश्चिमकी ओर आथनी पहुँचा। उसने इस बहे धन-जनपूर्ण शहरको लूटकर जला डाला और २० नवम्बरको वहाँके बाशिन्दों को गुलाम बनाना चाहा। वे सबके सब हिन्दू थे, एवं शम्भूजीने इस अत्याचारमें बाधा डाली, परन्तु उनके मना करनेपर भी दिलेर न माना। इसपर शम्भूजी उसी रातको अपनी स्त्रीको पुरुषकी पोशाक पहनाकर घोड़ेपर सवार हो, केवल दस सवारोंको साथ ले दिलेरखाँके शिवरसे चुपचाप बाहर निकले और दूसरे दिन बीजापुर पहुँचकर उन्होंने मसऊदके यहाँ आश्रय लिया। यहाँ रहना भी निरापद न जानकर वे फिर भागे। रास्तेमें पिताके कुल सैनिकोंसे भेंट हुई, और उनकी मददसे (४ दिसम्बर, १६७९ ई० को) वे पनहाला पहुँचे।

## शिवाजीका जालना लूटना और आफतसे बचना

इसी बीचमें शिवाजी ४ नवम्बरको सेलगुइसे बाहर निकलकर मुगल राज्यमें युस गये, और रास्तेक दोनों ओरके स्थानोंको ल्रुटते पाटते और जलाते हुए आगे बढ़ने लगे। करीब १५ नवम्बरको उन्होंने (औरंगाबादसे ४० मील पूर्व) जालना शहर ल्रुटा। परन्तु इस धन-जनपूर्ण वाणिज्यके केन्द्रमें उतना धन नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। बादमें उनको माल्म हुआ कि यहाँके महाजनोंने अपना अपना रुपया-पैसा शहरके बाहर सैयद जानमहम्मद नामक मुसलमान साधुके आश्रममें छिपा रखा है, क्योंकि यह सभी जानते ये कि शिवाजी मान्दिरों, मसजिदों, मठों और पीरोंके स्थानोंकी इज्जत करते हैं, और उनवर हाथ नहीं डालते। इसपर सब मराठे सिपाही उस आश्रममें घुस गये और उन्होंने भगोडोंके स्पय-पैसे छीन लिए। इस ल्रुट-पाटमें मराठोंने किसी-किसीको तो घायल भी किया। जब साधुने आश्रमकी शान्ति मंग करनेको मना किया, तब वे सब उसको गाली देने लगे और मारनेको भी तैयार हो गये। इसपर गुस्सा होकर उस महाशक्तिवान् पुण्यात्माने शिवाजीको शाप दिया। इसके पाँच महीने बाद ही शिवाजीकी मृत्यु हुई। लोगोंका कहना था कि पीरके कोधके कारण ही ऐसा हुआ।

मराठी फौज चार दिन तक जालना नगर और उसके आसपासके गाँव और बगोचे लूटकर पश्चिमको अपने देशकी ओर हौटी। साथमें लूटके असंख्य रुपये गहने, हीरे-जवाहरात, कपड़े, हाथी और घोड़े थे, इसलिए वे धीरे धीरे जा रहे थे। रणमस्तलाँ नामक एक साहसी और तेज मुगुल फ़ौजदारने उस समय पीछेसे आकर मराठी फौजपर आक्रमण किया। शिधोजी निम्बालकरने पाँच इजार फौज ले उसकी ओर मुझकर उसे रोका। तीन दिन तक लड़ाई चली। शिघोजी और उनकी दो इजार फौज मारी गई। इसी बीच रणमस्तस्त्रांकी सहायताके लिए मुगलोंकी दाक्षिणात्यकी राजधानी औरंगाबादसे बहुत-धी फौज आ रही थी। तीसरे दिन नई मुगल सेना लड़ाईकी जगहसे छः मीलकी दुरीपर पहुँचकर रातको वहीं ठहर गई। अब तो शिवाजी चारों ओरसे घिर गये और उनके पकड़े जानेमें कोई संशय नहीं रहा, लेकिन इस नई फ़ौजके सरदार केस-रीसिंहने चपचाप उसी रातको शिवाजीको कहला भेजा कि सामनेका रास्ता बन्द होनेसे पहले ही आप सर्वस्व छोड़कर इसी दम देश भाग जाँय। इकीकतमें बहत बुरी हालत देखकर शिवाजी लूटका माल, दो हजार घोड़े इत्यादि सब सामान उसी जगह छोड़कर केवल पाँच सौ चुने हुए सवार लेकर स्वदेशकी ओर स्वाना हो गये। उनके चालाक प्रधान चर बहिरजीने एक अञ्चात सरता दिखाकर, तीन दिन तीन रात लगातार कृच करके उन्हें एक निरापद स्थानमें पहुँचा दिया। इस प्रकार शिवाजीके प्राणोंकी रक्षा हुई। लेकिन इस लड़ाईमें और भागनेमें उनके चार हजार सैनिक मारे गये। सेनापति हम्बीरराव घायल हए: और बहुतसे मराठे योद्धा मुगलों द्वारा कैद कर लिए गये।

ल्टका सब माल छोड़कर केवल पाँच सौ रक्षकोंके साथ शिवाजी थके-माँदे (२२ नवम्बरको) पद्टादुर्गमें पहुँचे। यह किला नासिक शहरसे २० मील पूर्वमें है। यहाँ कुछ दिन आराम करनेके बाद ही वे चलने-फिरने योग्य हुए, इसीलिए पट्टादुर्गका नाम 'विश्रामगढ़' रख दिया गया।

इसके बाद दिसम्बर महीनेके शुरूमें उन्होंने रायगढ़ जाकर तीन सप्ताह बिताये। शम्भूजीके (४ दिसम्बरको) पनहाला लीट आनेपर शिवाजी खुद जनवरीके आरम्भर्मे उस किलेम गये। पिछले नवम्बरके आखिरी सप्ताहमें मराठी फौजके एक दलने खानदेशमें प्रवेश कर धारणगाँव, चोपरा आदि बड़े बड़े बाज़ार लुटे।

## परिवारकी अन्तिम व्यवस्था

बड़े लड़केकी दुश्चरित्रता और दुर्बुद्धिकी बात सोचकर शिवाजी अपने राज्य और वंशके भविष्यके सम्बन्धमें बहुत हताश हो गये थे। उनके उपदेशों और मीठी बातोंका कुछ भी फल न हुआ। शिवाजीने पुत्रको अपने विशाल राज्यके सब महल, किले, घन-भाण्डार, हाथी, घोड़े और फीजकी सूची दिखाई, और सज्जन और उचाकांक्षी राजा बननेके लिए उसे अनेक उपदेश दिये। शम्भूजीने पिताकी बातें जुपचाप मुनीं और अन्तमें कहा—" आपकी जैसी इच्छा है, वही हो।" अपनी मृत्युके बाद महाराष्ट्र राज्यकी क्या दशा होगी, यह बात शिवाजीको स्वष्ट मालूम हो गई थो। इसी दुर्भावना और चिन्ताने उनकी आयुका हास किया। शम्भूजी फिर पनहाले-किलेमें कैद रखे गये। शिवाजी (फरवरी १६८० में) रायगढ़ कीट आये। अन्त निकट आ गया है, यह समझकर शिवाजीने जल्दी जल्दी अपने दस वर्षके छोटे लड़के राजारामका उपनयन और विवाह (७ और १५ मार्चको) कर दिया।

# शिवाजीकी मृत्यु

२३ मार्चको शिवाजीको बुखार और रक्त-आमाशय माल्म हुआ। बारह दिन तक तकलीफ कम न हुई। घीरे घीरे उनके बचनेकी कोई आशा न रही। उन्होंने भी अपनी दशा समझ कर्मचारियोंको बुलाकर उपदेश दिया। उन्होंने अपने रोते हुए स्वजन, प्रजा और सेवकोंसे कहा—" जीवात्मा अविनाशी है। इम युग युगमें फिर भी पृथ्वीपर आवेंगे।" उसके बाद चिरयात्राके लिए प्रस्तुत हो, अन्तिम समयके उपयुक्त क्रियाकमें दान-पुण्य आदि कर्भ करवाये।

आखिरमें चैत्र-पूर्णिमाके दिन ( रिववार, ४ अपेल, १६८० ई०को ) सबेरे उनकी चेतनाका लोप हो गया, वे मानो सो गये। दोपहरको वह बेहोशी अनन्त निद्रामें परिणत हो गई। मराठा-जातिक नवजीवनदाता कमेक्षेत्र शुन्य कर वीरवांछित घामको चले गये! मृत्यु समय शिवाजीकी उम्र पूरे ५३ वर्षकी भी नहीं हुई थी, छः दिन तब बाकी रहे थे।

सारा देश स्तम्भित और वजाहत हो गया। हिन्दुओं की अन्तिम आशा भी लोप हो गई।

# तेरहवाँ अध्याय

# शिवाजिका राज्य और उनकी शासन-प्रणाली

## शिवाजीके राज्यका फैलाव और विभाग

तीस वर्षके लगातार परिश्रम और कठिन उद्योगके द्वारा शिवाजीने जो राज्य निर्माण किया था, उसका सक्षेपमें विवरण देना असम्भव है। कारण यह है कि भिन्न भिन्न स्थानोंमें उनका अधिकार भिन्न भिन्न प्रकारका था, और उनका प्रभाव भी विभिन्न परिमाणमें था।

पहले लीजिए उनका अपना देश। इसको मराठीमें 'शिवस्तराज' और फारसीमें 'पुराना राज' (ममालिक-ए-क़दीमो) कहते थे। यहाँ उनका अधि कार और क्षमता स्थायी रूपसे यी, और उसको सब मानते थे। उसका फैलाब सूरत शहर से साठ मील दक्षिणमें कोली देशसे लेकर गोआंक दक्षिणमें कारवार शहर तक था। इस बीचमें पश्चिम किनारेपर केवल पुर्तुगलियों के दो प्रदेश गोआं और दमन, छूट जाते थे। इस देशकी पूर्वीय सीमाकी रेखा बगलाना होती हुई दक्षिणकी ओर नासिक और पूना जिलेक मध्य मागको भेदती, सतारा-और कोल्हापुर ज़िलोंमें धूमकर उत्तर कर्णाटकके किनारे गंगावती नदीपर जाकर समाप्त होती थी। अपनी मृत्युके दो वर्ष पहले शिवाजीने पश्चिमी कर्णाटको बेलगाँवसे पूर्वमें तुंगभद्र। नदीके तटवर्ती कोपल आदि जिलोंपर भी अधिकार कर लिया था। ये भी उनके स्थायी अधिकारमें आ गए थे।

- यह 'शिव-स्वराज 'तीन स्वेदारोंके अधीन तीन प्रदेशों में विभक्त था-
- (१) देश, अर्थात् खास महाराष्ट्र; पेशवाके अधीन था।
- (२) कोंकण, अर्थात् सह्याद्रिसे पश्चिमका प्रदेश; अण्णाजी दत्तोके अधीन था।
- (३) दक्षिण-पूर्व विभाग, अर्थात् दक्षिणी महाराष्ट्र और पश्चिमी कर्णाटक; दत्ताजी पन्तके अधीन था।

शि. ११

द्वितीयत; यद्यपि पूर्वीय कर्णाटक यानी मद्रासकी (१६७७-७८ ई०) दिग्विजयके फलस्वरूप जिंजी, बेलूर आदि ज़िले उनके हाथें आ गये थे, परन्तु वहाँ उनकी सत्ता स्थायी नहीं हो पाई थी। जितनी ज़मीनपर उनकी फीज कब्ज़ा कर सकती थी अथवा जहाँ राजस्व वस्ल कर सकती थी, उतनेहीसे उनको सन्तोष करना पड़ता था। अन्यत्र सब जगह अराजकता और पुराने छोटे छोटे सामन्तोंके झगड़े थे। मैसूर प्रदेशों जीते हुए कई स्थानोंकी भी यही दशा थी। उनकी मृत्युके पहले तक कर्णाटक-अधित्यकामें, यानी वर्तमान बेल्गांव और धारवार ज़िलोंमें, तथा सोन्दा और विदनौर राज्योंमें लड़ाई जारी थी। वहाँ उनकी सत्ता डाँवाडोल अवस्थामें ही थी।

तृतीयतः, इन सब स्थानोंसे बाहर आसपासके पढ़ोसी प्रदेशों में उनकी सेना हर साल शारदऋतुसे छः महीने रहकर चौथ वसूल किया करती थी। यह कर राजाका प्राप्य राजस्व नहीं था। यह डाकुओंको खुश रखनेका उपाय मात्र था, इसके मराठी नाम 'खंडनी '('यह रुपये लेकर हमें रिहाई दो, बाबा!') से ही यह बात स्पष्ट माल्यम हो सकती है। और चौथ वसूल करनेपर भी मराठे लोग दूसरे शत्रुओंके आक्रमणसे उस देशकी रक्षा करना अपना कर्तन्य नहीं मानते थे, इससे भी यही बात प्रकट होती है। चौथके बदलें स्वयं उस देशको न लुटनेका ही वे अनुग्रह दिखाते थे।

## राजस्व और धन-भांडार

शिवाजीके सभासद कृष्णाजी अनन्तने सन् १६९४ ई० में लिखा था कि उनके मालिकके राजस्वका परिमाण प्रतिवर्ष एक करोड़ होंग और चौथ अस्ती लाख होंग तक थी। होंग सोनेकी बहुत छोटो मुद्रा होती थी। उसका दाम पहले चार रुपयेके बराबर था, और बादमें पाँच रुपयेके बराबर हो गया था। इस हिसाबसे इन दोनों मदोंसे शिवाजीकी आय प्रतिवर्ष सातसे लेकर नौ करोड़ रुपयों तककी होती थी; परन्तु वास्तवमें चसुल बहुत कम होता था, और वह भी प्रतिवर्ष समान रूपसे प्राप्त नहीं होता था। उनकी मृत्युके बाद उनके भांडारमें को धन-दौलत मिली, उसका परिमाण मराठी भाषाके 'सभासद बखर' और फारसी इतिहास 'तारीख-ए-शिवाजी' में विस्तृत रूपसे दिया गया है। इसमें सोनेके सिक्होंकी तादाद थी छः लाख मोहर और प्रायः पचान

लाख होंग। इसके अतिरिक्त साढ़े बारह खंडी वज़नके सोनेके डले थे। चाँदीके ५७ लाख रुपये थे और ५० खंडी वज़नकी चाँदी थी। इनको छोड़-कर हीरा, मणिमुक्ता आदि रत्न लाखों मूल्यके थे। (एक खंडी कलकत्तेके सात मनसे कुछ कम, ६'८ मनके बराबर होती थी)।

#### अष्ट प्रधान

सन् १६७४ ई० में राज्याभिषेकके समय शिवाजीके आठ मन्त्री थे। राज्याभिषेकके उपलक्षमें उनके पदोंकी उपाधियाँ फारसीसे संस्कृतमें बदल दी गई थीं।

- (१) मुख्य प्रधान (फारसी, पेशवा); यही प्रधान मन्त्री, राजाके प्रतिनिधि और दाहने हाथ थे। नीचेके पदके कर्मचारियों में मतमेद होनेपर ये ही उसका फैसला करके राज-काजको सुविधापूर्वक चलाते थे, परन्तु अन्य सात प्रधान उनके अधीन अथवा उनकी आज्ञामें नहीं थे। उनमेंसे प्रत्येक अपने अपने विभागमें केवल राजाको छोड़कर और किसीको अपना प्रमु नहीं मानता था।
- (२) अमात्य (भारती, मजमुआदार) या हिसाब जाँचनेवाले (आहिटर या एकाउण्टेण्ट-जनरल); उनके हस्ताक्षरके विना राज्यके आय-व्ययके हिसाबके कागुज-पत्र ब्राह्म नहीं होते थे।
- (३) मन्त्री (फारसी, वाक़ियानवीस); ये राजाके रोज़मर्राके काम-काज और दरबारकी घटनाओं को लिखते थे। गुप्त रूपसे कोई राजाकी इत्या करने अथवा उनपर विष प्रयोग करनेकी चेष्टा न करे, इसलिए राजाके संगियों, दर्शन चाइनेवाले आगन्तुकों और खाने-पीनेकी चीज़ोंके ऊपर इस मन्त्रीको सतर्क दृष्टि खनी पड़ती थी।
- (४) सचित्रं (फारसी, शुरूनवीस); इनका काम था कि वे देखें कि सरकारी चिद्धी-पत्रीकी भाषा ठीक हुई या नहीं; जाली राजपत्रकी सृष्टि न हो, इसलिए सचिवको हर एक फर्मान और दान-पत्रकी पहली पंक्ति स्वयं अपने इ। थोंसे लिखनी पहती थी।
- (५) सुमन्त (फारसी, दबीर) या परराज्य-सचिव (फारेन सेक्रेटरी); ये विदेशी दूतों की खातिरदारी और बिदाई करते थे; और गुप्तचरों की सहायतासे दूसरे राज्योंकी खबरें मँगाते थे।

- (६) सेनापति (फारसी, सर ए-नौबत)।
- (७) दानाध्यक्ष:—इसका मराठी भाषामें पुकारनेका नाम 'पंडितराव या (कारसी, सदर और मुहतसिवका पद मिलाकर था); ये राज्यकी ओरसे ब्राह्मण-पंडितोंकी दक्षिणा तय करते, धर्म और जाति-सम्बन्धी झगड़ोंका विचार करते, पागचार एवं धर्मभ्रष्टताकी सज़ा देते और प्रायक्षित्त-विधिकी आज्ञा देते थे।
- (८) न्यायाधीरा (फारसी, काज़ी-उल कुजात्) या प्रधान विचारपति (चीफ जस्टिस); धर्म सम्बन्धी मामलोंको छोड़ कर और सब विवादोंके विचारका भार इनके हाथमें था।

इन लोगोंमेंसे सेनापतिको छोइकर और सबके सब प्रधान जातिक ब्राह्मण थः; किन्तु ब्राह्मण होनेपर भी दानाध्यक्ष और न्यायाधीशको छोइकर अन्य पाँचों मिन्त्रयोंको समय समयपर फ़ौजका नेता बनकर लड़ाईमें जाना पहता था, और वे क्षत्रियोंकी अपेक्षा किसी अंशों भी कम वीरत्व अथवा रणचातुरी नहीं दिखाते थे। फ़र्मान, दानपत्र, सन्धिपत्र इत्यादि सम्पूर्ण बड़े बड़े सरकारी कागज़ोंपर पहले राजाकी मोहर, उसके बाद पेशवाकी छाप और सबके नीचे अमात्य, मन्त्री, सचिव और सुमन्त—इन चार प्रधानोंके हस्ताक्षर रहते थे।

वर्तमान युगमें विलायतकी मन्त्रो-सभा (केबिनट) ही सचपुच सारे देशपर शासन करती है। वे सब विभागों में अपनी आज्ञा चलाते हैं, और लड़ाई, सिन्ध, राजस्व, शिक्षा इत्यादि सब बातों में राज्यकी नीति स्थिर करते हैं। बादशाहको भी उनका मत मानना ही पड़ता है, क्यों कि देशके अधिकांश लोग उनका समर्थन करते हैं। यदि बादशाह उनकी सम्मितिके अनुसार काम न करे तो मन्त्रीगण अपने पद त्याग देंगे, साधारण जनता विगड़ उठेगी और दबना पड़ेगा।—सम्भन है कि बादशाहको सिंहासन भी छोड़ना पड़े; परन्तु शिवाजीके ऊपर मराठे अष्ट प्रधानोंका ऐसा कुछ भी अधिकार न था। वे राजाके मुहर्रिर या मुंशी (सेकेटरी) मात्र थे। उनका कर्तव्य होता था राजाकी आज्ञाओंका पालन करना। अष्ट प्रधानोंका कोई उपदेश सुनना या न सुनना, राजाकी इच्छापर निर्भर था। प्रधान लोग किसी विषयमें भी राज्यकी नीति निर्धारित नहीं कर सकते थे—यहाँ तक कि उनके निम्न कर्मचारी भी। अपने विभागके मन्त्रीके विरुद्ध राजाके पास अपील कर सकते थे। फिर इन अष्ट

प्रधानों में प्रत्येक खुदमुख्तार था। वे अँग्रेज़ों की कैविनेट के सदस्यों की तरह एक सुसंगठित शृंखका अथवा दलमें बँधे हुए न होते थे।

मुहिरिर लोग और बहुतते स्थानों में हिशाब-किताब रखनेवाले भी प्रायः सबके सब ही जातिके कायस्य थे (चिटनवीस, फर्हनवीस इत्यादि)। फ्रीजका हिसाब लिखता था 'सबनीस 'उपाधिधारी श्रेणीका एक कर्मचारी। इन छोगोंका पद सामान्य होनेपर भी प्रभाव बहुत अधिक था। शिवाजीके कर्म-चारीगण (विशेष करके स्वेदार, थानेदार आदि) बड़ी निर्लजताके साथ लोगोंको कह देकर हूँन लेते थे और राजस्वको अपना धन बनाकर जमा करते थे।

अँग्रज़ों के आने के पहले हमारे देशमें दो प्रकारके घुइसवार फीज में भर्ती किये जाते थे। एक तो वे जो राजा के नौकर होते थे और जो सरकारकी ओरसे हथियार, कवच और घोड़े आदि साज-सामान पाते थे। उनका नाम था 'पागा '। दूसरे किराये के घुइसवार होते थे जो अपने निज के हथियार, कवच और घोड़ा आदि सामान रखते थे और बुलाये जानेपर अने को राज्यों में वेतन लेकर लड़ा करते थे। वे 'सिलेदार 'कहलाते थे। पागा सैन्यको फारसी में 'बारगीर '(भारवाही) कहते थे। इसी से बंगाली भापा के 'बर्गी 'शब्दकी उत्मित्त हुई है। जिस साल अथवा जिस चढ़ाई में जितने लोगों की आवश्य-कता होती थी, उसी के अनुसार राजा कम या अधिक सिलेदार किरायेपर बुला लेते थे।

## शिवाजीकी सेनाकी संख्या

राज्य-स्थापनके आरम्भमें शिवाजीके अधीन एक इज़ार ( अथवा बारह सौ ) पागा और दो इज़ार सिलेदार घुड़सवार थे। उसके बाद राज्य फैलने और दूर दूरके देशोंपर आक्रमण करनेके कारण उनका सैन्य-दल क्रमशः बढ़ते बढ़ते उनके जीवनके अन्तिम कालमें निम्नलिखित-संख्या तक पहुँच गया था—

४५,००० पागा—२९ सेनारतियोंके अधीन, २९ दर्लोर्ने विभक्त थे। ६०,००० सिस्टेदार—३१ सेनापतियोंके अधीन थे।

१,००,००० मावले सिपाही-३६ सेनापतियोंके अधीन थे।

ये सिपाही आजकलके सम्य संसारके सिपाहियोंकी तरह बारहों महीने कूच या कवायद नहीं किया करते थे। वे खेती-बारीके समय अपने गाँवोंमें जो जाकर खेती करते थे और विजयादशमींक दिन विदेश-आक्रमणके लिए अथवा युद्धकी आशंका होनेपर उससे पहले ही छावनीमें आकर इकटे हो जाते थे । तब उनको हथियार, कवच आदिसे सुसजित करके नेताओं के अधीन दलों में बॉटकर फीजका संगठन किया जाता था। किलेकी रक्षा करनेवाले सिपाही इनसे भिन्न होते थे। उन लोगों को खेती करनेके लिए किलेके नीचे ज़मीन मिलती थी, और वे अपने परिवारको किलेमें और कभी कभी किलेके नीचेके गाँवों में रखते थे। वे बारहों महीने नौकर रहते थे। उन्हें घर छोड़कर दूर जाना नहीं पहता था।

शिवाजीके पास अपने निजके १२६० (किसी किसीके मतानुसार तीन सौ ) इाथी, २००० ऊँट और ३७००० घोड़े थे।

# सैन्य-विभागकी शृंखला

राजाके निजी युव्सवारोके दल (पागा) का संगठन इस प्रकार था—पचीस साधारण सिपाहियों (बगीं) के ऊपर एक इवलदार (सार्जेन्ट), पाँच इवल-दारोंके (१२५ साधारण सवारोंके) ऊपर एक जुमलादार (कप्तान), और दस जुमलादारोंके (१२५० सवारोंके) ऊपर एक इज़ारी (कर्नेल) होता था। उनके ऊपर पाँच इज़ारी (ब्रिगेडियर-जनरल) और सबके ऊपर सर-ए-नैवत (कमाण्डर-इन-चीफ़) होता था। इर पचीस युव्सवारोंके लिए एक भिस्ती और एक नालवन्द नियत रहता था।

पैदल सिपाहियोंके विभागमें नौ सिपाहियों अथवा 'पाइक 'के ऊरर एक इवलदार, दो अथवा तीन इवलदारोंके ऊपर एक जुमलादार और दस जुमला-दारोंके ऊपर (९००-१३५० पाइकोंके) ऊपर एक इज़ारी होता था।

राजाके शरीर-रक्षक (गार्ड त्रिगेड ) दो हज़ार चुने हुए मावले प्यादा थे ! य लोग चमक-दमकवाली पोशाकों और अच्छे अच्छे इथियारोंसे सजे रहते थे ।

हरएक सैन्य-दल (राजिमेण्ट) के साथ एक एक हिसाब जॉचनेवालः ( मजमुआदार ), सरकार ( कारभारी ) और आमदनी लिखनेवालः ( जमानवीस ) रहता था। पागा जमलादारका वार्षिक वेतन ५०० होण १०० से १२५ होंग ,, मजमुआदारका १००० होंग ., इज़ारीका 23 ,, जमानवीस आदि तीन मनुष्योंका कुल ,, ५०० होंग " पागा पाँच हजारीका प्रति वर्ष वेतन २००० होण प्यादा जमलादारका ₹00 ,, सबनीसका हजारीका 400 ,, १०० से १२५ होंग ., इजारी सबनीसका

## शिवाजीकी रण-नीति

शिवाजीकी फौज वर्षाकालमें अपने ही देशमें छावनीमें चली जाती थी। वहाँ घास, घोड़ोका चारा, औपघ, फुछकी कुटियाँ, घोड़ोंके अस्तबल आदिका बन्दोबस्त रहता था । विजयादशमीके दिन फौज छावनीके कच कर बाहर निकलती थी। उसी समय फौजके छोटे-बड़े सब आदिमयोंकी सम्पत्तिकी तालिका लिखकर रख ली जाती थी। उसके बाद वे देश लटने जाते थे} आठ महीने तक फौज पराये देशों में पेट भरती और चौथ वसूल करती रहती थी । औरतें, दािसयाँ और नाचनेवाली स्त्रियाँ फौजके साथ नहीं जा सकती थीं । जो सिपाही इस नियमको भंग करता था उसका सिर काटनेका हुक्म था। " शत्र ओं के देशकी खियों और बचों को मत पकड़ो; केवल मदों को ही कैट करो । गाय मत पकड़ो । डॉ. बोझा ढोनेके लिए बैल ले सकते हो । ब्राह्मणोंके ऊपर अत्याचार मत करो । चौथके लिए किसी ब्राह्मणकी जमानत मत लो । कोई भी कुकर्म मत करो । आठ महीने तक परदेशोंपर चढाई करनेके बाद वैशाख मामर्भे लैटकर पहुँचते ही फौजकी सब चीजोंकी तलाशी ली जायगी। पहलेकी तालिकासे मिलान करनेपर जो माल अधिक निकलेगा. उसका उनके वेतनसे काटा जायगा । कीमती चीज़ होनेपर उसे सरकारमें जमा कराना पहेगा । अगर कोई सिपाई। धन, रत्न आदि छित्राये और उसके सरदारको यह माल्म हो जाय. तो उसे सजा मिलेगी।

" छावनीमें फाँजके पहुँचनेंपर हिसाब करके लटका सोना, चाँदी, रतन, बम्बादि लेकर सब सरदार राजांके दर्शनके लिय जायँगे। वहाँ व हिसाब समझ कर सारा माल राज-भांडारमें जमा करके फाँजकी तनस्वाहका जो हिसाब पाना होगा, उसे राजकीपने लेंगे। अगर नकृद रुपयेके बदले कोई चीज़ लेनेकी इच्छा हो, तो हुज़्से माँग कर लेंगे। पिछली चट्टाईसे जिसने जैसा काम किया अथवा कप्ट सहन किया होगा, उसीके अनुसार उसको इनाम दिया जायगा। किसीने यदि नियम-विरुद्ध काम किया होगा, तो उसकी ख़लेआम जाँच होगी और उसके ऊपर विचार कर उसे निकाल दिया जायगा। उसके बाद चार महीने (दशहरे तक) फाँजोंको छ।वनीमें रहना पड़ेगा। "—— (सभासद-बखर)

## क्रिलेका बन्दोबस्त

शियाजीन इरएक किले और थानेको तीन श्रेणियोंक हाकिमोंक हाथमें ग्ला था। उनमेंसे इरएक अपने अपने विभागमें स्वतन्त्र था। प्रत्येक व्यक्ति अन्य दो आइमियोंके ऊपर ईर्प्यामाव और सतर्क दृष्टि रस्वता था, इसीलिए उन लोगोंका एक साथ मिलकर मालिकका किला और सम्पत्ति नाग करनेका पह्यन्त्र रचना असम्भव था। ये तीन व्यक्ति थे—(१) इचलदार, (२) मर-ए-नेवन और (३) सबनीस। इनमेंसे पहले दो जातिके मराटा होते थे और तीसरा ब्राह्मण, इसलिए जाति भेदके झगड़ेसे भी उन तीनो आदिमयोंक गृम दल बननेका भय न था। किलेका रसद-पानी एक कायस्थ लेखक (कारखानानवीस) के जिम्मे रहता था। प्रत्येक बड़े किलेकी दीवोरं चार-पाँच दुकड़ोमें बाँट दी गई थीं। इरएक दुकड़ा एक रक्षण (तट सर-ए-नोबत) के इत्थमें रहता था। किलेके बाहर पारवारी और रामुद्दों (वंदागत चोर), इन दो जातियोंके लोग पहरा देते थे।

किलेका इवलदार अपने नीचेके अमलदारोंको बरम्यास्त कर मकता था। सरकारी चिट्ठी-पत्री उसीके नाम आती थी, और सरकारी पत्रोंपर वह अपनी मोहर लगा कर भेजता था। उसका काम थारोज़ शामको किलेके पाटकका ताला बन्द करना और सबेरे जसे खोलना। पाटकको चाबियोंको वह इमेशा साथ रखता था। रातको भी उन्हें अपने तिकियेके नीचे रख कर सोता था। वह बराबर चारों और धृम धृम कर यह दखता था। कि किलेके भीतर-बाहर सब

टीक है कि नही । वक्त-बेवक्त बिना खबर दिये हुए सहमा चुपकेसे पहुँच-कर यह यह देखता था कि पहरेदार सो रहे हैं अथवा खबरटारीके पहरा दे रहे हैं। स्पर-ए-नोबत रातको चौकीदारोंका काम देखता था।

## जमीनकी मालगुजारी और शासन-प्रणाली

"दशकी सारी ज़मीन नापकर खेतोका भाग किया जायगा। अड्राईस अंगुलका एक हाथ: पाँच हाथ और पाँच मुडीका एक कडा; बीस कडा लम्बा और बीस कडा चोड़ाईका एक बीबा: १२० बीबोंका एक चावर। इसी नापसे इरएक गाँवमें ज़मीन नागी जायगी। इरएक बीबेकी पैदावार निश्चित करके उसके दो भाग राजा लेंग और तीन भाग प्रजाको मिलेगा।

" नई रिआयाको बसाकर उसके खानेके लिए और गाय, बैल तथा बीज व्यरीदेनेके लिए पेशगी रुपया दिया जायगा जो दो-चार वर्षके भीतर वापस वस्च कर लिया जायगा। रिआयासे फसल काटते समय पैदावारके अनुमार राज-कर लिया जायगा।

"प्रजा ज़र्मीदार, देशभुल आंर देशहर्यों अधीन न रहेगी। ये लोग प्रजाक ऊरर कोई अधिकार न चला सकेंगे। दूनरे राज्यों ये सब पुरतेनी स्म्वामी लोग (मिरासदार) धन, श्रमता और संन्य-बल बहाकर प्रायः म्बाधीन हो उठे थे। बेचारी असहाय प्रजा उनके हाथमें थी। वं देशके राजाको नहीं मानते थे और प्रजासे जो राजकर वस् ल करते थे उमे खुद खा जाते थे; राज्य-कोपमें बहुत कम कपया जमा करते थे। शिवाजीने इस श्रेणींक नमींदारोंका दर्प चूर्ण कर दिया। मिरासदारोंके किले तोइकर, केन्द्रस्थानों में अपनी फौजका थाना स्थापित करके ज़मींदारोंके हाथसे सब अधिकार छीन लिये और उनकी प्राय आयकी एक दर निश्चित कर दी। इस प्रकार उन्होंने जमींदारोंके प्रजापीइन और राजस्व लूटनका रास्ता ही बन्द कर दिया। ज़मींटारोंको अपने गढ़ बनानकी मनाई कर दी गई। हरएक गाँवके कमीचारीको अपने कर्म एवं परिश्रमके अनुसार उन्हात हिस्सेके सिवा (अनके अंशक सिवा) और कुछ न मिलेगा।" (समासद)।

उसी प्रकार जागीरदार लोग भी अपनी अपनी जागीरके महालोमें खाली मालगुजारी वस्क करते थे। प्रजाके ऊपर मृहवामी अथवा शासनकर्ताकी तरह उनको किसी भी प्रकारके अधिकार नहीं थे। किसी भी सिराही, अफ़सर या रैयतको ज़मीनपर स्थायी स्वत्व (मोकासा) नहीं दिया जाता या; क्योंकि ऐसा होनेपर वे स्वाधीन होकर विद्रोह करते ये और देशमें राजाकी सत्ता ही लोप हो जाती थी।

" लगभग एक लाख होण वस्ल होनेवाले महालके ऊपर एक स्वेदार (वार्षिक वेतन चार सौ होना) और एक मजमुआदार (वार्षिक वेतन १०० सं १२५ होण) रखे जाते थे। पालकी-खर्चके लिए स्वेदारको चार सँ। होंण और मिलते थे। ये सब स्वेदार जातिके ब्राह्मण होते थे और पेशवांक निरीक्षणमें रहते थे।" (सभासद)।

## धर्म-विभाग

" राज्यमें जहाँ जहाँ देव-मंदिर थ, शिवाजी वहाँ वहाँ दीप, नैवेच नित्यपूजा-पाठ, इत्यादिका बन्दोबस्त करते थे। मुसलमान पीरोके स्थानों और
मस्राजदोमें प्रदीप इत्यादि जलाने के लिए उन स्थानों के नियमानुसार धनकी
सहायता देते थे। उन्होंने बाबा याकृत नामके एक पीरको भक्तिपूर्वक अपन
मर्चसे कलशी नामक शहरमें बसाकर जमीन दान की थी। प्रत्येक प्रामके वेदक्रियामें निपुण ब्राह्मणोंके योगक्षेमके लिए और विद्यावन्त, वेदशास्त्र जाननेवाले
ज्योतिषी, अनुष्ठानी, तपस्वी तथा सत्युक्त ब्राह्मणोंको चुन चुन कर उनके परिवारकी संख्याके हिसाबसे जितना अन्न-वस्त्र आवश्यक होता था, उसीके अनुकुल आमदनीवाले महाल गाँव गाँवमें दिये जाते थे। हर साल सरकारी हाकिम
लोग यह सहायता उनके यहाँ पहुँचा देते थे। " (सभासद)

" लुम वेदचर्चा शिवाजीके अनुप्रहसे फिर जाग उठी। जो ब्राह्मण विद्यार्थ। एक वेद कंठस्थ करता, उसे हर साल एक मन चावल; जो दो वेद कंठस्थ करता था, उसे दो मन: इस प्रकार दान होता था। हर साल उनके पंडितराव श्रावणके महीनेमें छात्रोंकी परीक्षा ले उनकी वृत्तिको घटा-बढ़ा देते थे। विदेशी पंडितरांको सामग्री और महाराष्ट्र देशके पण्डितांको खानेकी चीज़ें दक्षिणा-स्वरूप दो जाती थी। बहे बहे पंडितोंको खुलाकर उनकी सभा करके उन्हें बिदाईमें नकृद हपये दिये जाते थे।" (चिटनीस बखर)।

# चौदहवाँ अध्याय

# शिवाजीके गुरु और शिव-पारिवार

ारीवाजीके गुरु रामदास स्वामी (जन्म १६०८ ई०, मृत्य १६८१ ई०) महाराष्ट्र देशके बड़े प्रसिद्ध और सर्वमान्य साधु पुरुष थे । उनकी भक्तिरसपूर्ण शिक्षाकी वाणी अत्यन्त सरल, सुन्दर और पवित्र है। शिवाजीने सन् १६७३ ई॰ में सताराका क़िला जीतकर उससे चार मील दूर पारली-दुर्गपर अधिकार कर लिया। इसी पारली-दुर्गको सजन-गढ ( साधुओंका गढ़ ) नया नाम देकर शिवाजीने वहीं अपने गुरुके लिए एक आश्रम बना दिया, और रामदास स्वामीको वहीं लाकर रखा तथा उनके लिए मन्दिर, मठ आदि बनवा दिये। संन्यानियों और भक्तोंके भरण-पोषणके लिए नजदीकके गाँवमें देवोत्तर जमीन दी । अब भी लोग कहते हैं कि सताराके फाटकके ऊपरकी चोटीके एक पत्थर-पर बैठकर शिवाजी पारली-स्थित गुरुके साथ दैवबल्से बातचीत किया करते थे। रामदास अन्य संन्यासियोंकी भाँति रोज भिक्षाको निकलते थे। शिवाजी इससे हैरान थे। उन्होंने सोचा-" गुरुजीको हमने इतना धन और ऐश्वर्य दान दिया, तब भी वे भिक्षाटन क्यों करते हैं ? क्या करनेसे उनके मनकी तुणा। भिटेगी ? " इसी खयालसे उन्होंने दूसरे दिन एक कागज़पर महाराष्ट्रका अपना सारा राज्य और समस्त राजकोषका दानपत्र रामदास स्वामीके नाम लिखकर उसपर अपनी मोहर लगा दी, और भिक्षाके रास्तेपर गुरुको पक कर उस टानक्त्रको उनके चरणोंमें अधित कर दिया ।

रामदास उसे पहकर मन्द मुसकानके साथ बोले—''अच्छी बात है। यह सब हमने ले लिया। आजसे तुम हमारे गुमारतामात्र रहे। अब यह राज्य तुम्हारे लिए अपने भोग-विलास और मनमानी करनेकी वस्तु न रहा। तुम्हारे ऊपर एक बढ़ा मालिक है। उसीकी यह ज़मींदारी है जिसे तुम उसके विश्वासी नौकरके रूपमें चला रहे हो, इसी दायित्वके विचारसे आगे राज-काज चलाना।'' राज्यके मालिक संन्यासी होनेके कारण उनका गेरुआ वस्त्र ही शिवाजीकी

राज-पताका हुई जिसका नाम रक्ला गया 'भगवा झंडा'। यह मनारम दन्त-कथा महाराष्ट्र देशमें खुब प्रचलित है।

## 'समर्थ' रामदासका जीवन-चरित और उनके उपदेश

सन् १६०८ ई० के चैत्र मासके शुक्लपक्षकी नवमीको एक मूर्योपासक त्राह्मण-वंशमें रामदामका जन्म हुआ था। उनके पिता उन्हें 'नारायण' कहकर पुकारते थे। बचपनसे ही वे बड़े धमेंप्रेमी थे। बड़े भाईके मन्त्र प्रहण करनेके समय उन्होंने भी मन्त्र लेनेके लिए बहुत ज़िद की। पिनृहीन बालकन माताके अत्यन्त अनुरोध करनेपर बारह वर्षकी आयुमें विवाह करना तो स्वीकार किया, परन्तु मन्त्र पढ़ते समय विवाह-मंडपेत भागकर संसार न्याग दिया। उसके बाद नासिक शहरके पास गोदावरी नदीके किनारे पंचवटीमें आश्रय ले बारह वर्ष तक धम-शिक्षा प्रहण करनेपर 'रामदास' नामसे दीक्षा ली। महाराष्ट्रके लोगोंको विश्वास है कि वे पूर्व जन्ममं हनुमान थे। लोग उनके आजानुलिक्बत बाहुको इसका प्रमाण मानते थे। तुकाराम और दूसरे साधु लोग विष्णुके अन्य अवतार 'विटोबा' की पूजाका प्रचार करने थे, लेकिन रामदास हनुमानकी तरह श्रीरामचन्द्रके परम भक्त थे, और उसी अवतारको उन्होंने अपने धमेंक उपास्य देवताके रूपमें माना था।

दीक्षांक बाद रामदास भी और और साधुओंकी तरह बारह वर्ष तक भार-तके सब तीयोंमें घूमें। लोग कहते हैं कि स्वयं भगवान रामचन्द्रने प्रकट होकर उनसे कहा—''संसारमं प्रवेश करो और एक नया भक्त-सम्प्रदाय चलाओ।'' तीर्थाटन समाप्त कर ३६ वर्षकी उम्रमें (१६४४ ई० में) स्वामी रामदास अपनी जन्मभूमिको लोटे, और स्तारा जिलेके चाफल ग्राममें कुटो बनाकर वहाँ उन्होंने राम और हनुमान् के दो मन्दिर (१६४९ ई० में) बनवाये। असाधारण चातुरीसे उन्होंने बड़ी जन्दी 'रामदासी' नामका एक नया सम्प्रदाय खड़ा कर दिया। उनके अनेकों शिष्य हुए जिनके लिए स्थान स्थानपर मट स्थापित हुए। इस प्रकार दस वर्ष बीत गये।

उसके बाद फिर दस वर्ष तक उन्होंने रायगढ़ कि छेके पास शिवतर गाँवमें एकान्तवास किया। बहुत कुछ चिन्तन और मनन करनेके बाद उन्होंने 'दासबोध' नामक (२० सर्गका) अन्य तैयार किया। उसमें उन्होंने अपने धर्मकं उपदेश लिपिबद किये। वे संस्कृत और प्राचीन मराठी साहित्यके बड़े पंडित थे, इमलिए यह ग्रन्थ बहुत उपादेय हुआ है।

रामदानक पुण्यके प्रभावंत मोहित होकर शिवाजीने उनसे 'श्रीराम, जय राम जय जय राम', इस मन्त्रकी दीक्षा ली। गुरुने उन्हें बहुत संक्षेपमें महान उपदेश दिया, परन्तु जब शिवाजीने मिक्तिके आवशमें कहा, "में आपके चरणोके समीप रहकर आपकी सेवा कहाँगा।" तब रामदासने उनको धमकाकर मना किया, और कहा, "क्या इसीलिए तुम हमारे पास प्रार्थों होकर आये हो १ तुम हो कर्मवीर क्षत्रियः तुम्हारा काम है देश और प्रजाको विपदसे बचाना और देव ब्राह्मणोंकी सेवा करना। तुम्हारे करने योग्य बहुत सा काम पड़ा है। म्लेच्छोंने देशपर पूरा आधिपत्य जमा लिया है। तुन्हारा काम उनके हाथसे देशका उद्धार करना। यही श्रीरामचन्द्रका अभिप्राय है। भगवदगीतामें अर्जुनको श्रीकृष्णने जो उपदेश दिया था, उसको याद करो, 'योद्धांक कर्सच्य मार्गसे चलो, कर्मयोगकी साधन करो '। "

रामटाम जिवाजीको उत्तम कर्मयोगी कहकर सर्वदा उनकी प्रशंसा करते य। सबके सामने उनको अदर्श राजाके रूपमें उपस्थित करते य। रामदास द्वारा कांवतामें लिखी हुई शिवाजीके नामकी एक चिट्ठी महाराष्ट्र देशमें लूव प्रचलित है। उसमें गुरुन राजाको सम्बोधन करके कहा है, "निश्चयके हे महाभेष्ट, अनेक लोगोंके सहायक, ट्रुप्रतिज्ञ, जितेन्द्रिय, दानवीर, अतुल-गुणसम्पन्न, नरपति, अद्वपति, गजपति, समुद्र, और पृथ्वीके अधीक्वर, सदा प्रवल विजयी, प्रसिद्ध धर्मवीर, पृथिवी डावाँडोल हो रही है, धर्म लोप हो गया है। गो, जाहाण, देवता और धर्मकी रक्षाके निमित्त नारायणने तुमको भेजा है। धर्म-संस्थापनक निमित्त अपनी कीर्ति अमर करो।"

वृद्धावस्थामें भी शिवाजी राजकाजके विषयमें स्वामीजीसे सदा उपदेश हेते थे। रामदासकी शिक्षामें भक्तियोग और कर्मयोगका बहुत अच्छा सम्मिश्रण हुआ है। उन्होंने जीवनके दृष्टानों और जिटल राजनीतिक समस्याओंपर शिवाजीको जो उपदेश दिये थे, उन उपदेशोंने महाराष्ट्र-वासियोंकी स्वापीनताकी साधनाके पथको सुगम कर दिया था। रामदासकी

थर्म-शिक्षाको 'फल्टित भगवद्गीता 'कहा जा सकता है। उनके शिष्य गीताके एक जीवित उदाहरण थे।

## शिवाजी और रामशासके सम्बन्धमें विभिन्न मत

स्वामी रामदास शिवाजीके आध्यात्मिक गुरु तो ये ही, परन्तु आजकल कई लोगोंका कहना है कि उन्होंकी सलाहसे शिवाजीने स्वराज्य-स्थापना की थीं लेकिन इस बातको साबित करनेके लिए जो प्रमाण पेश किये जात हैं, वे संशयमूलक हैं। मतलब यह कि राजकाजके बारेमें रामदास स्वामीका शिवाजीके साथ कोई भी सम्बन्ध नहीं दोख पहता है। काम-क्रोधादि पड्रिपुआंको जीतना और इस लोकके मुख-दुखके विषयमें उदासीन रहना, यही हिन्दू साधुओंके मुख्य लक्षण होनेके कारण रामदासका किसी भी राज-काजमें प्रत्यक्ष रूपसे भाग लेना सम्भव न था, और न इस प्रकार उनके भाग लेनेकी बात ही सिद्ध होती है। इतना ही नहीं, बल्कि उनके शिप्यसम्प्रदायमें भी राज-काजकी परम्परा नहीं दिखाई देती जिससे यह बात साबित होती है कि रामदास स्वामी राजनीतिक साधु न थे।

## रामदासका राजनीतिक उपदेश

शिवाजीके बाद जब नवयुवक शम्भूजी राजा हुए, तब बृद्ध गुरु रामदासने अपनी मृत्यु निकट देखकर नथे राजाको अनेक उपदेश देते हुए एक पत्र पद्यमें लिखा था। उसमें उन्होंने लिखा है—

" अनेक लोगोंको इकट्ठा करो, विचार करके लोगोंको काममें लगाओ, परिश्रमपूर्वक आक्रमण फरो, म्लेन्छके ऊपर । १४

जो है (पहले) उसका यत्न करो, बादमें और भी (राज्य) बढ़ाना, महाराष्ट्र-राज्य (विस्तार) करना यन्न-तत्र। १५ होगांको साहस दो, बाजी रखकर तलवार चलाओ, 'बढ़-चढ़'के (धीरे घीरे) अधिक नाम पैटा करो। १६

शिव राजाको याद रखो, जीवनको तृणवत् समझो, इस लोक और परलोकको पार करना कीर्तिरूपों। १७

शिव राजाके रूपको याद रखो, शिव राजाकी दह साधनाको याद रखो, शिव राजाकी कीर्तिको स्मरण करो भूमंडरूमें। १८

ह्यव राजाकी बोलचाल केसी थी, शिव राजाका चलना कैसा था, शिव राजाकी मैत्री करनेकी क्षमता कैसी थी, टीक वैसे ही हो। १९

सब सुख त्यागकर, योग साधकर, राज्य-साधनामें जैसे वे जल्दी आगे बढ़े थे। २०

तुम उनसे भी अधिक करना; तभी तो तुम पुरुष कहकर जाने जाओगे। २१ "

## शिवाजीका परिवार

शिवाजीके पाँच विवाह हुए थे:-

१ सईबाई (निम्बालकरकी कन्या) — मृत्यु ५ सितम्बर १६५९। शम्भूजी इन्हींके पुत्र थे।

२ सोयराबाई (शिककी कन्या)—शिवाजीको विप पिलाकर मार डालनेकः अपवाद लगाकर शम्भूजीने इनकी इत्या की थी (अक्टूबर १६८१ ई०) हिनके पुत्र थे राजाराम।

३ पुतलागई (मोहितेकी कन्या)—इन्होंने स्वामीके साथ जलकर चितामें प्राण विसर्जन किये।

४ साकोवारबाई (गायकवाइकी कन्या)—इनका विवाह सन् १६५६ ई॰ में हुआ था। सन् १६८९ ई॰ में मुग़लोंके रायगद्वर अधिकार करनेके बाद ये क़ैद हो गई थीं, आर इन्हें कई वर्ष तक औरंगज़बके शिविरमें कैंद रहन पड़ा था।

५ काशीबाई—सन् १६७४ ई० के मार्चमें मृत्यु । शिवाजीके दो पत्र और तीन कत्याएँ थीं—

१ शम्भजी—-जन्म १४ मई १६५७ ई०। ये २८ जून १६८० ई० के राजा हुए। औरंगज़बने इन्हें ११ मार्च सन् १६८९ ई० को मरवा डाला।

२ राजागम—जन्म २४ फरवरी १६७० ई०। ये ८ फरवरी १६८९ ई० को राजा हुए, और इनकी मृत्यु २ मार्च १७०० ई० को हुई।

३ सम्बुबाई—महादजी निम्बालकरकी स्त्री ।

४ आम्ब्रकाबाई—हरजो महाडिककी स्त्रो ।

५ राजकुमारीबाई—गणोजीराज शिकेकी स्त्री ।

## शिवाजीकी शकल-सुरत

३७ वर्षकी उमरमें (सन् १६६४ में ) शिवाजीको देखकर मूरतके कुछ अँग्रेजोंने लिखा था—" वे मझोले कदके आदमी थे, परन्तु उनका शरीर खूब गठीला था। उनके चलने-फिरनेमें तेजी और फ़ुर्ती थी। मुँहपर हमेगा मुसकराहट दिखाई देती थी। दोनो आँखें बड़ी तेज थीं और चारों ओर घूमती रहती थीं। उनका रंग साधारण दक्षिणियोंकी अपेक्षा कुछ गोरा था।"

सन् १६६६ ई० में जब शिवाजी औरंगजेबके दरबारमें आगरा गए थे तब उनको पाससे देखनेवाले आम्बेर राज्यके एक कर्मचारीने उनकी शकल सूरतकः बर्णन यों किया था,—'' शिवाजीका शरीर दिखनेमें तो तुच्छ छोटा-सा ही जान पड़ता है, परन्तु उसकी सूरत बहुत ही विलक्षण गोरे रंगकी है। बिन, पूछे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह एक राजवंशीय व्यक्ति है। हिम्मत और मरदानगी तो उसकी रग रगमें झलकती है। वह बहुत ही मरदाना, भारी हिम्मतवाला आदमी है। शिवाजीके डाढ़ी है। "शिवाजीको देखकर राजपूरतोंने भी स्वीकार किया—"शिवाजी बहुत स्थाना है। जो बात कहता है सो टीक ही होती है; कोई क्या कह, क्योंकि तब कोई बात कहनेकी जरूरत ही नहीं रह जाती है। सचमुच ही वह भला राजपूत है; जैसा सुना या वैसा ही उसे देखा। राजपूतपनकी ऐसी दातें कहता है कि यदि याद रहें तो समय पड़ने-पर काम आवें।"

फेंच यात्री तेव्हेनोंने भी उसी साल लिखा या, '' इस राजाका कद छोटा है, रंग गोरा, आँखें खूब तेज और चंचल । ''

शिवाजीकी विश्वास करने योग्य तीन तसवीरें उपलब्ध हैं। इस बातका प्रमाण भी मिलता है कि ये तसवीर उनके जीवन-कालमें ही खींची गई थीं

- (१) लंदनके बिटिश म्युज़ियममे सुरक्षित तसवीर । इसको एक डच सजनने औरंगज़ेक्के जीवन-कालमें (सन् १७०७ ई० से पहले) भारतवर्षमें खरीदाथा।
- (२) हालैंडमें रक्षित प्रतिकृतिको सन् १७१२ ई० में जहाँदार शाहके पास लाहोर जाते समय डच दूतने खरीदा था। सन् १७२४ ई० में वैलेण्टाइननं इनका एक एंग्रेविंग अपनी पुस्तकमें प्रकाशित किया था। इसी तसनीरका एक सुन्दर (परन्तु कुछ परिवर्तित) स्टील एंग्रेविंग ओमेने अपने 'हिस्टोरिकल कैंगमेंट्स '( Histhrical Fragments ) नामक प्रन्थमें सन् १७८२ में छापा था, और वही बादमें अनेकों स्थानोमें छपकर भारतमें सर्वत्र प्रचलित हुआ है।
- (३) बाइज़ादा मुअज्जमके चित्रकार मीर अहमदने शिवाजीकी बोइपर सवार एक तसवीर खींचकर सन् १६८६ ई॰ में मनुचीको उपहारस्वरूप दी थी : वह तसवीर आजकल परिसके राष्ट्रीय पुस्तकालयमें सुरक्षित है इसकी सुन्दर प्रतिलिपि अविंनद्वारा सम्मादित 'Storia do Mogor' नामक प्रन्थके तृतीय खंडमें हैं । इसके अलावा अन्य दो चित्र, जो अच्छे नहीं हैं, (सम्भवतः काठपर खुदे ब्लाकसे छापे गये हैं ), सन् १८२१ और १८४५ शि. १२

में दो फ्रेंच यन्योंमें छपे थे, परन्तु चातुरीके अभावसे यह चित्रकार उन चित्रोंमें शिवाजीके मुखपर उनके चरित्रकी विशेषताको स्पष्ट रूपसे अंकित नहीं कर सका।

बम्बई-म्यूजियममें और पूनाके इतिहास-संशोधक मंडलके पास भी शिवा-जीकी दो तसवीरें हैं। पहलेंमें शिवाजी हायमें तलवार लिये खड़े हैं। दूसरीमें बोड़ेपर सवार तलवार लिये सिंहके शिकारमें लगे हैं (मिनिएचर)। यद्यपि ये तसवीरें मुग़ल-समयकी हैं, फिर भी इनके खींचनेका समय ठीक-ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता।

सभी तसवीरोंमें शिवाजीका मुख एक ही प्रकारका है, परन्तु पहले दो चित्रोंमें ही उनका तेजपूर्ण व्यक्तित्व टीक तरहसे अंकित हुआ है।

# पन्द्रहवाँ अध्याय

# इतिहासमें शिवाजीका स्थान

# शिवाजी और औरंगज़ेब

शिवाजीकी कीर्तिके प्रकाशिस भारतका गगनमंडल उन्वल हो उठा था। उत्तर और दक्षिण भारतका चक्रवर्ती सम्राट् शाईशाह औरंगज़ेब अतुल ऐश्वर्य और वियुल सैन्य-बलका अधिकारी होते हुए भी बीजापुरके एक मामूली जागी-रदारके इस त्याज्य पुत्रको किसी भी प्रकार दबा नहीं सका। बीच बीचमें जब कभी उसके खुळे दरबारमें दाक्षिणात्यका समाचार पढ़कर मुनाया जाता था कि 'आज शिवाजीने अमुक जगह लूटी है,' 'कल अमुक फीजदारको हराया है,' तब औरंगज़ेब उसे मुनकर, निरुपाय हो, चुप रह जाता था। वह बड़ी घवरा-इटसे मंत्रणागारमें जाकर अपने विश्वस्त मंत्रियोंसे पूछता कि 'शिवाजीको दबानेके लिए अब किस सेनापतिको भेजा जाय; प्रायः सभी महारची तो दक्षिणसे हारकर लौट आये ?' इसी बातपर एक रातको महाबतखाँने छेड़कर कहा था—' हुजूर, सेनापतिकी क्या ज़रूरत है ? काज़ी साहबक एक फतवा भेज देनेसे ही शिवाजीका ध्वंस हो जायगा। यह बात सबको मालूम थी कि धर्म-क्वी बादशाह काज़ी अब्दुल बहाबके कहनेके अनुसार ही उटते बैठते थे।

फारसके राजा द्वितीय शाह अन्वासने औरंगज़ेबको धिकारते हुए सन् १६६७ ई० में एक पत्र लिखा था—'' तुम अपनेको राजाओंका राजा यानी शाहंशाह—बादशाह—कहते हो, और शिवाजी जैसे एक जमीदारको दुरुस्त नहीं कर सकते ! हम फ़ौज लेकर भारत आते हैं, और तुमको राज-काज चलाना सिखायेंगे।"

शिवाजीकी याद औरंग ज़ेबको जिन्दगी-भर कॉटेकी तरह चुभती रही। मरनेके पहले बादशाहने अपने लड़केको जो आखिरी उपदेश दिया था, उसमें लिखा था—''देशकी सब खबरें रखना ही राज-काजका सबसे बड़ा अंग है। एक क्षणकी लापरवाही जिन्दगी-भर मनको तकलीफ़ देती रहती है। देखो,

लापरवाहीके ही कारण अभागा शिवजी हमोर हाथसे निकल गया, और उसका नतीजा यह हुआ कि हमको मरते दम तक यह मेहनत और अशान्ति भोगनी पड़ी।"

अपनी आस्चर्यजनक सफलता और अतुल प्रसिद्धिस मंडित हो, शिवाजी उस युगमें समूचे भारतवर्षके हिन्दुओंकी दृष्टिमें एक नवीन आशापूर्ण नक्षत्रके समान देख पड़े। केवल वही एक ऐसा व्यक्ति या, जो हिन्दुओंकी जाति, उनके तिलक, उनकी चोटी और उनके जनेऊकारक्षक या। सब लोग उन्होंकी ओर आशासे टकटकी लगाये देखते थे, उन्होंके नामपर समग्र हिंदू-जाति गर्वसे अपना सिर उँचा कर सकती थी। इसी प्रसंगमें कवि भूषणने कहा या।—

"सखी हिन्दुवानी, हिन्दुवानको तिलक राज्यी, स्मृति-पुरान राखे, बद-बिधि मुनी मैं: राखा रजपूती, रजधानी राखी राजनकी, घरामें घरम राख्यों गुन राख्यों गुनीमैं। 'भूषन' मुकवि जीति हद मरहट्ठनकी. देस-देस कीरति बखानी तव मुनी मैं: साहके सपूत सिवराज, समेश्र तेरी, दिही दल दाबिकै दिवाल राखो दुनीमैं।"

## शिवाजीकी राजनीति कहाँ तक पुरानी थी?

शिवाजीकी राजनीति उनकी राज्य-व्यवस्थाकी तरह कुछ नई नहीं थी। पुराने ज़मानेसे ही हिन्दुओं की यह मुनिश्चित राजनीति रही है कि राजागण दशहरा समाप्त होते ही अपनी सीमा लॉंघकर, पड़ोसी राजाओं के देशपर चढ़ाई कर अपना राज बढ़ायें। क्षत्रिय राजाओं के लिए मनु आदि स्मृतिकारों ने यह बात स्थिर कर दी थी। अर्वाचीन कालमें उत्तर भारत और दिश्चणके मुसलमानों ने भी यह कम जारी रखा, परन्तु मुसलमानों के लिए तो पड़ोसी राजां के ऊपर चढ़ाई करना उनके धर्म के अनुकूल ही है। कुरान शरीफ के अनुसार मुसलमान राजा अपने पड़ोसके काफ़िर राजां को शान्तिसे नहीं रहने दे सकता है। ऐसे राजां को कुगनमें दाहलहर्ष (लड़ाईका पात्र) कहा गया है। ऐसे राजां और उसके देशको छीनना मुसलमान राजां का धर्म है।

पड़ोसी राजा जब मुसलमान हो, तो उसका राज्य दाइल-इसलाम होगा, तब उनमें मेल और बचावकी बात आ जाती है और उस हालतमें युद्ध नहीं करना चाहिए । यह उनके धर्मका नियम है ।

मुसलमानी धर्मम बताई हुई पर-राष्ट्रनीति और शिवाजीकी परराष्ट्रनीतिमें आश्चर्यजनक समानता है। इस नीतिके लिए दोनोंके इतिहासमें एक शब्द ' मुल्कगीरी ' का प्रयोग किया गया है। भेद सिर्फ इतना ही है कि मुसलमानी वर्भशास्त्रके अनुसार एक मुसलमान राजा दूसरे मुसलमान राजाका प्रदेश न छटे और न रक्तपात करे । यद्यपि सब मुसलमान राजा इस नियमके अनुसार नहीं चलते थे, परन्तु उनका शास्त्र ऐसा ही कहता है, यह बात निर्विवाद है। शिवा-जीकी मुल्कगीरीमें ऐसा कोई भी नियम न था। क्या हिन्दू, क्या मुसलमान -सबसे कटोरताके साथ समान भावसे धन वसुन किया जाता था। कहर न्सलमान काफिर राजाको जीतकर उसे मुसलमान बनाना अपना धर्म समझता था, और लड़ाई समाप्त होनेके बाद वह पराजित राजा मुसलमानी राज्यका एक अंग होकर शान्तिपूर्वक राज्य करता था, परन्तु शिवाजीका उद्देश्य इस प्रकार राज्य बढानेका नहीं था। उनका ध्येय तो केवल लूट-पाट करना ही रहता था, अथवा ' सभागद ' के शब्दोंमे--" मराठी फीज हर साल आठ महीने तक पराये मुक्कांमें लूट-पाट करके पेट भरे और कर वसूल करे, उगाहे। " सारांश यह कि शिवाजीकी राजनीति हबह मुसलमानों की राजनीतिस मिलती थी। अन्तर थिफ इतना ही था कि शिवाजी अपने राज्यमें सब जातिकी प्रजाको समान भावते देखते थे, सबके लिए एक-सा न्याय था और सबकी रक्षा एक ही प्रकारसे होती थी । इन बातों में उनकी राजनीति उदार थी, इस बातको हम पहले ही कह आये हैं।

## मराठा-राज्यके पतनके कारण

शिवाजी जब ऐसे वीर, पराक्रमी और न्यायी थे, तब उनका राज्य स्थायी क्यां न हुआ ! उनकी सृष्टि उनकी मृत्युके आठ ही वर्षके भीतर क्यों नष्ट होने लगी ! मराठे एक राष्ट्र (नेशन) क्यों न बन सके ! भारतके अन्य राजाओं और जातियोंकी भाँति व भी विदेशियोंके विरुद्ध क्यों खड़े न रह सके ! इतिहासकी छान-बीन करनेसे इन प्रश्लोंका निम्न-लिखिन उत्तर मिलता है:—

# पहला कारण-जाति-भेदका विष

जिस समय मराटे शिवाजीके नेतृत्वमें स्वाधीनता प्राप्तिके लिए खंड हुए, उस समय वे विजातियों के अत्याचारत पीड़ित, गरीव और परिश्रमी थे। वे सीधे-सादे ढंगपर अपना व्यवहार चलाते थे, उनके समाजमें एकता थी और उनमें जात-पातका भेट तथा भगड़ा न था: परन्तु शिवाजीके अनुमहत्ते राज्य मिलने तथा अन्य देशोंकी उटके धनसे धनी होनेपर उनकी समृतिसे उन्धारमान्त्रस्ती याट और उनके समाजसे उस सरलता तथा एकताका लोप हे गया। साहसके साथ साथ धमण्ड और खुटगरज़ीकी भी प्रवृत्ति हुई। धीरे धीरे समाजमें जाति-भेदका झगड़ा उट खड़ा हुआ।

बहुत दिनोंस कम उपजाऊ, महाराष्ट्र देशके अनको बाह्यण शास-चर्च और यजन-याजन छोड़कर, हिन्दू-मुसलमान राजाओं के यहाँ नौकरी करके धन-मानका उपभोग करते आते थ। मराठा जाति निरक्षर थी। वह अपनी जीवका तलवार अथवा हलसे चलाती थी, परन्तु कायस्थोंकी जाति सदासे की देखकों की जाति थी। वे लोग लिखा-पढ़ीका काम करके सरकारी नौकरी पाने लगे, और उनका धन-मान बढ़ने लगा। इस बातमे ब्राह्मण लोग ईंग्योंके जलने लधे। उन लोगोने कायस्थोंको शृद्ध और अन्त्यज कहकर बोषणा कर दी। वे जनेऊ ब्रह्मण करने अपराधमें (प्रमुओं) कायस्थोंकी निन्दाका प्रचार करने लगे। उनके नेताओंको समाजस बाहर भी घोषित कर दिया।

यहाँ तक कि शिवाजीके अभिपेकके समय भी त्राक्षणोंने एक स्वरंसे मराटाजातिके क्षत्रियत्वको अस्वीकार कर दिया और कहा कि शिवाजीको वैदिक
किया और मन्त्र-पाठ आदि करनेका कोई अधिकार नहीं है। उनके इस गर्व
और कहरपनसे आजिज़ आकर शिवाजीने एक बार (सन १६०४ में) कहा
था—" त्राक्षण-जातिका अपना पेशा शास्त्र-चर्चा और पूजा है। भूखे रहना
और दिख्ता केलना ही उनका त्रत है। सरकारी नौकरी करना उनके लिए
पाप है, इसलिए समस्त ब्राह्मण मन्त्रियों, हाकिमों, सेनापित्यों और दृतोंको
नौकरीं छुड़ाकर शास्त्रविहित कामोंमें लगाना हिन्दू राजाका कर्त॰य है। हम
भी वैसा ही करेंगे।" तब तो त्राङ्मणोंने रोन्गाकर बड़ी मुक्किल्से उनस्य
धमा प्राप्त की।

इस प्रकार ब्राह्मण लोग अधिकार पाकर अब्राह्मणोके ऊपर सामाजिक अन्या-चार और अन्याय करने लगे । उधर बाह्मणोंमें भी आपसमें मेल नहीं था । उनमें भी श्रेणी-विभाग और कुलीनताको लेकर घोर दलबन्दी और झगड़ा राम हो गया। पेरावा लोग कोंकर्णानवासी (' चितपावन ' शाखांक ) ब्राह्मण थ । जिस समय पेशवा देशके शासक थे, उस समय भी पूना-पान्तक (' देशस्य' शाखाक ) ब्राह्मण कोकणस्य त्राह्मणोको नीच और अग्रद्ध त्राह्मण कहकर घणः करते थे। उनके साथ एक पंगतमें बैठकर भोजन नहीं करते थे। इसी प्रकार चितपावन बाह्मण 'कहांड़े 'शाखाके ब्राह्मणीसे खिंच रहते थे। पेशवा लोगांन अपर श्रेणीके ब्राह्मणींका गौरव नष्ट करनेमें अपनी राजशक्तिका उपयोग किया था। गोआ प्रदेशकं ।नेवासी गोड़ सारस्वत ( शेणवी ) शाखाओं के बाद्यण अन्यन्त तीक्ष्ण बुद्धिवाले और कार्यकुशल थे, परन्त अन्य श्रेणीके ब्राह्मण प्रायः बंगालके बंगाली ब्रह्मणांकी तरह उनकी उपेक्षा करते और उन्हें कप्र देते थे। इस प्रकार एक जातिका दूसरी जातिके साथ, और एक ही जातिके भीतर भी एक शाखाका दूसरी शाखाके साथ झगड़ा चलता था! इमका फरू यह हुआ कि समाज छिन्न भिन्न हो गया, राष्ट्रीय एकता लोप हो गई और शिवाजीका किया-कराया सारा प्रयत्न धूलमे मिल गया।

मराटोन राज्य खोया। उनका भारतव्यापी प्राधान्य लोप हो गया। उन्हें फिर विज्ञातियों के पैरोंतले पड़ना पड़ा, तब भी उन्हें चतन्य नहीं हुआ। उनमें जात-पाँतका झगड़ा अब भी जारी है। जाति-भेदका विप कितना भयंकर होता है!

श्री स्वीन्द्रनाथ ठाकुरने ठीक कहा है—" शिवाजीने जिस समाजको सुगल-आक्रमणके विरुद्ध विजयी बनानेकी चेष्टा की थी, उस समाजकी जहमें आचार-विचारगत विभाग-विच्छेद थे। ऐसे विभाग-मूलक समाजको ही उन्होंने सारे भारतमें विजयी बनानेकी कोशिश की थी। इसीको कहते हैं बालूकी भीत— यही है असाध्य साधन।

" शिवाजीने ऐसी किसी भावनाको न तो आश्रय दिया और न उनका प्रचार ही किया, जिससे हिन्दू-समाजके मूलमें पड़े हुए ये छिद्र दुस्स्त हो सकते . अपना धर्म बाहरसे पीड़ित और अपमानित हो रहा है, इसी क्षोमसे प्रेरित

होकर उन्होंने सारे भारतवर्षको विजयी बनानेकी इच्छा की थी, जो स्वाभाविक होनेपर भी सफल होनेवाली न थी। क्योंकि जहाँ धर्म भीतरहीसे पीड़ित हो रहा है, जहाँ उसके भीतर ही ऐसी बाधाएँ हैं, जो मनुष्यको केवल छिन्न भिन्नकर अपमानित कराती हैं, वहाँ उनकी ओर कुछ विचार ही न करके, बल्कि उस भेद-बुद्धिको ही खास धर्म-बुद्धि समझकर, उस शतधा विदीण समाजका स्वराज्य इस विशाल भारतमें स्थापित करना किसी भी आदमीके लिए असम्भव था। क्योंकि ऐसा होना विधाताके विधानके विरुद्ध होता।

## द्सरा कारण-राष्ट्रीय संगठनकी चेष्टाका अभाव

मराठांके प्राधान्यके समय राष्ट्र ( नेशन ) की शिक्षा और अर्थवल, एकता और संघवद्ध उद्यम वृद्धि करनेकी बातोंपर स्थिर होकर कोई विचार नहीं करता था। उसके लिए कड़ी कोशिश नहीं की जाती थी। सब कोई बिना विचारे लकीरके फक्षीर बने काम करते थे। जहाँ हिन्दू-संसार मानो आँख मृंद्रकर काल-स्रोतमें बहा चला जाता था, वहाँ उसके विपरीत यूरोपकी जातियाँ शताब्दियोंसे विचार करके, मेहनत करके और प्रचार करके अविश्रान रूपसे उन्नतिकी ओर आगे बढ़ रही थीं। इस प्रकारकी लगातार उन्नतिपर चढ़ती हुई संघवद्ध जातिके साथ मिड़ते ही विशाल मराठा-सामाज्य चृर-चृर हो गया। यही है प्रकृतिकी कृति।

यूरोपके साथ भारतकी यह विभिन्नता आज भी है। भारत दिनपर-दिन पीछ पड़ रहा है—रणमें, वाणिज्यमें, शिल्पमें। मिलकर कोशिश करनेमें यूरोपकी अपेक्षा दिनांदिन अधिकार हीन और असमर्थ होता जा रहा है। मराठोंके इतिहाससे साफ यह मालूम होता है—

" दिन-पै-दिन बनि सब भाँति दीन,

भारतभुवि है रही पराधीन । "

यह इम लोगांकी जातीय दुर्दशाका कारण नहीं है—यह तो केवल नैतिक अवनतिका दुष्परिणाम है।

तीसरा कारण—सुशासनकी स्थायी व्यवस्थाका अभाव मराठा-शासनमें समय-समयपर कहीं-कहीं सुन्दर राज्य व्यवस्था और प्रजाकी सुल-समृद्धिका परिचय मिलता है, परन्तु इस प्रकारके उदाहरण व्यक्तिगत और यदा-कदा ही मिलते ये। किसी खास राजा अथवा मन्त्रीकी योग्यतासे या यत्नसे ही यह सुफल देख पहता था; पर उसके आँख मूँदते ही पहलेका मब कुशासन और सारी अराजकता एकबारगी लोटकर सारे जीवन-कार्यको नष्ट कर देती थी। शिवाजीके बाद शम्भूजी, आर माधवराव पेशवाके बाद रघुनाय राव इसके दृष्टान्त हैं। इसी कारण मराठोंके शासनमें चातुरीका अभाव, घृसका दौरदौरा और आकरिमक आमृल परिवर्तन दिखाई पहते हैं। इसी अव्यवस्थाके कारण ही बुन्देलखंडकी ओर 'मराठी धिस-धिस 'का मुहावरा प्रचलित हो गया है। इससे प्रजाकी सुख-सम्पतिका नाश हुआ, और समस्त जातिके नैतिक बलका भी लोप हो गया।

# चौथा कारण-स्वदेशकी अपेक्षा स्वार्थके प्रति अधिक प्रेम

उस जमानेमें समाजकी हालत और लोगोंके मनकी प्रवृत्ति जिस प्रकारकी थी, उससे लोग जातिक हितोंकी अपेक्षा अपने यशको, और स्वदेशकी अपेक्षा अपने बाप-दादांकी जायदाद ( मराठी भाषामें ' बतन ' को ) कहीं बढ़कर समझते थे । देशमें राजाओं और राजवंशांके जन्दी जन्दी बदलनेके कारण अनेक जगहांमें जमीनका अधिकार बहुत अनिश्चित और गृहबहु-सा हो गया था। एक ही गाँवपर तीन-चार भुग्वामी अपने अपने अधिकारका दावा करते थे--जैसे, देशाई, दलवी, सावन्त और इन मबपर दशका राजा। ये लोग आरसमें लहकर, अथवा विदेशो आक्रमणकारियांको अपने पक्षम मिलाकर, अपना अधिकार जमानेकी कोशिश करने थे। यदि अपनी जातिका राजा अथवा देशका विचारालय इनके व्यक्तिगत स्वायोंके प्रतिकल होता था तो ये लोग फीरन उनकी उपेक्षा कर देशके शत्रुओं को बुला लाते थे। बात यह थी कि 'वतन' ही मराठोंका प्राण था. और जन्मभूमि उनकी कुछ न थी। 'वतन' की रक्षा या वृद्धि करने के लिए मराठे कोई भी पाप करनेसे न हिचकते थे। उस युगके हिन्दू अपनी जाति या श्रेणीसे बद्कर किसी बड़ी राष्ट्रीय एकताके बन्धनकी कत्रना भी नहीं कर सकते थे। अपने वंश या जातिक स्वार्थसे देशका हित बड़ा और श्रेय है, इस बातको राजा-प्रजा, ऊँच-नीच कोई भी न समझता था, और न कोई ऐसा विचार ही करता था। अपने राज्यमें हो, अथवा पराय राज्यमें हो, सब लोग

इसी कोशिशमें थे कि समाजमें अपना व्यक्तिगत धन और बल, मान और मर्यादा बंदे।

इतना बड़ा लोकसमृह अरने स्वार्थसे बढ़कर किसी बड़े उद्देश्यको, और अपनी इच्छामे बढ़कर किसी बढ़ी संचालन शक्तिको नहीं मानता था। अपने जीवनको शुंललाबद्ध करनेको लोग दुःख, और नियम-पालनको गुलामी समझते थे । जब देशका प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने स्त्रार्थीको दबाकर, एक सर्वन्यापा सत्ता और सबंस बड़े एक मालिकको माने, तब ही जाकर कहीं जाति एकतामें बंधकर अजेय और शक्तिसम्पन्न तथा सम्यतामें शीवतासे उन्नति कर सकती है। इसी प्रकार जिस जातिकी सम्पूर्ण जनता एक ही अनुशासन और नियमसे (जिसे अँगज़ीमें 'डिसिप्टिन' या 'रेन आफू ला' कहते हैं ) नहीं चलती. यह जाति कभी स्वाधीन नहीं हो सकती। अपनी अपनी मनमानी करके. अनाचारी बन और अराजकता बढानेसे आख़िरमें लोग किसी न किसी बड़ी जातिकी गुलामी स्वीकार करनेकी बाध्य होते हैं और यो अपनी पराधीनताकी जंजीर आद ही तैयार करते हैं। संमारका इतिहास युग-युगस इसी सत्यका प्रचार करता आया है। अनेका बड़ बड़े मराठा नेता इसी प्रकार उच्छेलल. स्वार्था, लभ्पट और जातीयताक कर्तव्य-ज्ञानंस रहित थे। इसी कारण शिवा-जीके समस्त परिश्रमका फल, उनके न रहनेपर एकबारगी नए हो गया -उन्होंने जिस महान कार्यका सत्रपात किया था, उसको स्थायी बनाना और एक ससंगठित जातिको जन्म देना सम्भव न हो सका।

## पाँचवाँ कारण-अर्थनीतिकी अवनति

मराटा-शासनका प्रधान दोप अर्थनीतिकी उपेक्षा थी। खेती और व्यापारकी उन्नति, प्रजा और दृकानदारोंको आत्याचारसे बचाना और घृमखोरी बन्द करना, सहको, घाटो और आमद-रफ्तेक लिए रास्तोंको बनाना और उन्हें अच्छी हालतमें रखना, कचहरीमें झगड़ोंका चटपट फैसला करना, स्थायी रूपसे देशकी धन-बृद्धि और उसके द्वारा राजशक्तिकी उन्नत्ति करना, इत्यादि महस्वपूर्ण विपयोगेंसे किसी भी विषयपर राजा अथवा मिन्त्रयोकी दृष्टि न जाती थी। उन लोगोंका एकमात्र ध्यान था 'मुक्कगीरी' के उपर, अर्थाद दूसरोंके राज्यको लूटकर धन-दाँखत लानेपर। उसीमें उन लोगोकी सारी चिन्ता,

समूचा यस्त और तमाम लोक बल होता था। इस कारण मराठे अन्य सब जातियों के —िहन्दृ, मुसलमान, राजपूत, जाट, कनाड़ी, बंगाली — और दक्षिणसे लेकर उत्तर तकके सारे भारतक राजा तथा प्रजाके पीड़क \* और शब् समझे जान लगे। उन्होंने संसारमें किसीको भी अपना भित्र बनाकर न रखा।

इस अंधी और असत् राजनीतिका फर यह हुआ कि सभी लोग मराठों के पतनके लिए ईश्वरसे प्रायना करने लंग। उनकी लगातारकी ल्ट्र-पाटके कारण देशमें मब और धनागम बन्द हो गया, खेती और व्यापारका काम शीध ही शियल पड़ने लगा, अनेको उपजाक खेत जंगलमें परिणत हो गये, और फरते-फूलते शहर जलकर तथा लुटकर तहस-नहम हो गये। लोगोने धन संचय करनेकी और बहानंकी कोशिश छोड़ दी। अन्तम दशा यहाँ तक पहुँची कि मराठे पहलेकी चौथका दमवाँ हिस्सा भी न पाते थे। सिर्फ राज्यको लूटके बलसे जो जाति बलवती होनेका यन्न करती है, उसका अर्थ-बल इसी प्रकारकी मरीचिकामात्र है।

# छट्टा कारण—सत्यप्रियता तथा राष्ट्रीय बलका अभाव

यद्यि मराटोंमें वीर और योद्धा बहुत थे, परन्तु उनके नेतागण राजनीतिके क्षेत्रमें चालाकी और भुलावोपर ही ज्यादा भरोसा रखते थे। उन लोगोको यह मालम न था कि झटी बात दो एक बार चल सकती है — हमेशा नहीं चला करती। बात न रखनेसे, विश्वामधाती होने और सच्चा व्यवहार न करनेसे कोई भी राज्य कभी टिक नहीं सकता। मराटोंके संनापित और मंत्री फायदेका मौका देखनेपर सन्धि भंग करते थे, अपने वादोंके विरुद्ध चलते थे, और इसमें वे लेशमात्र भी लिज्जत न होते थे। कोई भी उनकी बातका जरा भी भरोसा या विश्वास नहीं कर सकता था।

राज्य बचानेके लिए लड़ाई और चालाकी ( डिंग्डोमेसी ) दोनोकी जरूरत होती हैं । लड़ाई भी समयका विचारकर और पहलेसे तैयारी करके करना उचित है, लेकिन मराठा-नीति तो हरसाल किसी न किसी देशपर, चढ़ाईकें लिए

 एक बंगाली किवन संस्कृतमें बिगयोंको, 'कृपामें कृपण, गर्भवती स्त्रियों और बचोका पीड़क' कहकर वर्णन किया है (सन् १७४३ ई०)। फोज भेजनेकी थी। इस सालाना युद्धमें कुछ घन तो अवश्य मिलता था, परन्तु सेनाके नाश और शत्रुओंकी वृद्धिसे लाभके बदले हानि ही अधिक होती थी। इन सब अदूरदर्शितापूर्ण चढाइयां, कुटिल परराष्ट्रनीति और पडयंत्रोंके अनुसरणके कारण मराठोंकी राजशांकि घीरे-घीरे निर्वल होने लगी। दूसरी ओर उसी समय चालाक, हड़ संकल्पवाले विदेशी बनियं रिथर बुद्धिसे घीरे घीरे आंग वढ़ने लगे। कमशः अपनी शक्ति और प्रभाव बढ़ाकर अठारहवीं शताब्दीके अन्तमें वे भारतके सार्वभीम प्रभु बन बैटे, और मराटाजाति अंग्रेज़ींके अघीन हो गई। यह प्रकृतिकी अपरिहार्य कृति थी।

## शिवाजीका चरित्र

मराठों के गाँरवका अन्त चाहे जब हुआ हो, परन्तु उसके लिए शिवाजी । जम्मेवार नहीं । इस जातीय पतनंन उनकी कीर्तिको मिलन नहीं किया बन्धि उल्लाहार हिलाकर, उसे और भी आंकि घवल कर दिया है । शिवाजीका चरित्र अनेक सद्गुणोंसे भरा था । उनकी मातृ-भक्ति, सन्तान-प्रीति इन्द्रिय-निम्नह, धर्मनुराग, साधुसन्तोंके प्रति भक्ति, विलासवर्जन, श्रमशिलता और सब सम्प्रदायोंके उपर उदार भाव उस युगके अन्य किसी राजवंशमें हो नहीं, अनेक ग्रहस्थोंके घरोंमें भी अनुल्नीय था । व अपनी राज्यकी सारी शक्ति लगाकर स्त्रयोंको सतीहव-रक्षा करते, अपनी फीजकी उद्देशका दमन करके सब धर्मोंके उपासना-घरों और शास्त्रोंक प्रति सम्मान दिखलाते और साधु-सन्तोंका पालन पोषण करते थे ।

व स्वयं निष्ठवान् भक्त हिन्दू थे, भजन और कीर्तन सुननेके लिए अधीर रहते थे, साधु सन्यासियोंकी पद-सेवा करते थे और गो-ब्राह्मणंक प्रतिपालक थे। युद्ध-यात्रामं कहीं 'कुरान ' मिलनेसे उसे नष्ट या अपवित्र न करते, बिक बंड यनसे रख देते और पीछ किसी मुसल्यानको दान कर देते थे। मिलजद और इसलामी पट ( ख्रानका ) पर वे कभी आक्रमण न करते थे। कट्टर मुसल्य मान इतिहासकार ख़ाफीखाँने भी शिवाजीकी मुख्यका उल्लेख करते समय लिखा था—" काफ़्रि जहन्तुममें गया।" परन्तु उसने भी शिवाजीके सचरित्र, पर-ख़ीको माताके समान मानना, दया, दाक्षिण्य और सब धमांको समान प्रतिष्ठासे देखना, आदि दुर्लम गुणोंकी मुक्तकंटसे प्रशसा की है। शिवाजीका

राज्य था ' हिन्दवी स्वराज, 'पर अनेक मुसलमान उनके अधीन नौकरी पाते थ, और ऊँचे पदोंपर प्रतिष्ठित होते थे । [ दृष्टान्तके ।लेए अँग्रेजी भाषामें लिले हुए हमारे प्रन्थ शिवाजीके तृतीय संस्करणका पृष्ठ ४०२ देखिए । ]

उनके राज्यमें सब जातियां और सब धर्म-सम्प्रदाय अपनी अपनी उपासनाकी स्वाधीनता और संसारमें उन्नति करनेका समान सुयोग पाते थे। देशमें शान्ति और सुविचार, सुनीतिकी जय और प्रजाके धन-मानकी रक्षाके एकमात्र कारण वे ही थे। भारतवर्षके समान नाना वर्ण और धर्मके लोगोंसे भरे हुए देशमें शिवाजीद्वारा संचालित इस राजनीतिसे बढ़कर उदार और कल्याण करनेवाली किसी भी दूसरी नीतिकी कल्यना नहीं की जा सकती।

## शिवाजीकां प्रतिभा और मौलिकता

आदमिको देखते ही उसके चरित्र और ताक्तको ठीक समझकर हरएकको उसकी योग्यताके अनुसार काममें लगाना प्रकृत राजाके गुण हैं: शिवाजीमें भी यह आध्यर्यजनक गुण या। उनके चरित्रकी आकर्षणशक्ति चुम्बककी तरह थी। देशके जो अच्छे, चालाक और बड़े लोग उनके यहाँ आ बुटते थे, उनके साथ भाईकी तरह व्यवहार कर, उनको सन्तुष्ट रखकर, वे उनसे आन्तरिक भक्ति और सोलहों आना विश्वास एवं सेवा पाते थे। इसीलिए वे हमेशा सन्धि-विग्रह, शासन और राजनीतिमें इतन सफल होते थे। फीजके साथ हमेशा हिल-भिलकर, उनके दुःखके साथी होकर, फेंच फीजके नेपोलियनकी तरह, वे पूर्णरूपेस उनके बन्धु और उपास्य देवता हो गये थे।

जंगी बन्दोबस्तमें— गृंखला, द्रदर्शिता, सब बातोंके ऊपर सूक्ष्म दृष्टि द्वालना, अपने हाथोंमें अनेकों कामौकी बागडोर रखनेकी शक्ति, मीलिक विचार और कार्यनेपुण्य— इन सब गुणोंकी उन्होंने पराकाछ। दिखा दी। देशकी यथार्थ हालत आंर उनकी भीजके जातीय स्वभावके लायक किस प्रणालीकी लड़ाई सबसे अधिक फल देनेवाली थी, यह सब बातें निरक्षर शिवाजीने केवल अपनी प्रतिभाके ज़ोरसे ही मालूम की थीं, आंर उनका ही आश्रय लिया था।

शिवाजीकी प्रतिभा कैसी मौलिक थी, कितनी बड़ी थी, इसे समझनेके

लिए यह याद रखना चाहिए कि उन्होंने मध्ययुगके भारतमें एक अनहोनी बात कर दिखाई थी। उनके पहले कोई भी हिन्दू मध्याह्नेक सूर्यकी तरह प्रचंड तेजवाले बलवान् मुगल साम्राज्यके विरुद्ध खड़े होनेमें समर्थ नहीं हुआ या। सभी हारकर पिस गये, और लोप हो गये थे। यह देखकर भी एक साधारण जागीरदारका यह पुत्र नहीं डरा, वह विद्रोही बना, और अन्त तक जयलाभ ही करता गया। इसका कारण था शिवाजीके चरित्रमें साहस और स्थिर विचारोंका अपूर्व समावेश। किस जगह कितना आगे बढना उचित है; कहाँपर रुकन! चाहिए; किस समय कैसी नीतिका अवलम्बन करना चाहिए; इतने आदमी और इतन धनसे टीक-टोक कीन कीन काम करना सम्भव है— ये सब बातें वे एक क्षणमें ही समझ जाते थे। यही सब बातें उनकी ऊँची राजनीतिक प्रतिभाकी परिचायक थीं। यही कार्यकुशलता और अनुभवपूर्ण बुद्ध उनके जीवनकी आश्वर्यजनक सफनताके मुख्य कारण थे।

शिवाजीका राज्य लोप हो गया। उनके वंशके लोग आज ज़र्मीदारमात्र हैं, परन्तु मराठा-जातिको नवजीवन प्रदान करनेके कारण उनकी कीर्ति अमर हैं। उनके जीवनव्यापी परिश्रमके कारण ही एक छितराई हुई पराधीन जाति हट हुई, उसने अपनी शक्तिको समझा और वह उन्नतिके शिखरपर पहुँची। इन सब कारणोंसे हम शिवाजीको हिंदू जातिका अंतिम मौलिक संगठनकर्ता और राजनीति-क्षेत्रका श्रेष्ठ कर्मवीर कह सकते हैं। शासन-पद्धति, सैन्य-संगठन और कार्यकलाप सब अपना ही उत्पन्न किया हुआ था। रणजीतिसंह अथवा महादजी सिन्ध्याकी नाई उन्होंने फरासीसी सेनापतियों अथवा शासनकर्ताओंकी सहायता नहीं ली थी। उनकी राज्य-व्यवस्था बहुत दिन तक स्थायी रही और पेशवाओंके समयमं भी आदर्श गिनी जाती रही।

निरक्षर गॅवार बालक, शिवाजीन कितना मामूली मसाला लेकर, चारों ओरके कैसे भिन्न-भिन्न प्रतापी शत्रुओं छ इकर अपनेको—साथ ही साथ उस मराठा-जातिको—स्वाधीनताके आसनपर बैठाया था, यह कहानी भारतके इतिहासमें अमर रहेगी। उस आदि युगके गुप्त और पाल साम्राज्यके बाद शिवाजीको छोइकर और किसी दूसरे हिन्दूने इतना बड़ा पराक्रम नहीं दिखाया।

बिखरे हुए, अनेकों राज्यों में बॅटे हुए, मुसलमान शासकों के अधीन और दूसरों के नौकर मराठों को खुला कर शिवाजीने पहले अपने कामके द्वारा यह दिखा दिया कि वे स्वयं अपने मालिक हो कर लड़ सकते हैं। उसके बाद स्वाधीन राज्यकी स्थापना कर उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि वर्तमान समयके हिन्दू भी राष्ट्रके सब विभागों के काम चला सकते हैं; राज-काज के बन्दोबस्त करने में, जल या स्थल युद्ध करने में, साहित्य और शिव्यकी पृष्टि करने में, व्यापारी जहाज तैयार करके संचालन करने में और अपने धर्मकी रक्षा करने में वे समर्थ हैं और देशकी राष्ट्रीयता को पूर्णता प्रदान करने की शक्ति अब भी उनमें विद्यमान है।

शिवाजीके चरित्रके ऊपर विचार करनेसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रयागके अक्षयवटकी तरह हिन्दू-जातिका प्राण अमर है। सैकड़ों वर्प तक बाधाओं और विपत्तियोंको झेलकर भी पुनः सिर ऊँचा करनेकी और नये शाखा-पल्लव फैलानेकी ताकृत उसमें छिपी है। धर्म राज्य-स्थापन करनेस, चरित्रको इद रखनेसे, नीति और नियमके ऊपर चलनेकी विधिको अन्तरात्माले मान लेनेसे, जन्मभूमिको अपने स्वार्थसे बद्दकर समझनेसे, बातूनी होनेक बजाय चुपचाप कार्य करनेका लक्ष्य रखनेसे ही—जाति अमर और अजेय होती है।

# पारीशिष्ट

# घटनावळी और महत्त्वपूर्ण तारीखें

[ इस प्रत्यमें सब तारी लें पुराने ईसवी केलेण्डरके अनुसार ही दी गई हैं। यह पुराना केलेण्डर इँग्लेण्डमें सन् १७५२ ई० तक जारी रहा। शिवाजी के समय नये केलेण्डरकी तारी लें प्रायः दस दिन आगे रहती थीं। फरासीसी, पुर्तगाली और डच प्रत्यों में तारी लें नए केलेण्डरके अनुसार ही दी गई हैं, उन्हें मेंने पुराने केलेण्डरकी तारी लों में बदल दिया है। परन्तु हिजरी या हिन्दू संवन्तों को ईसवी सन्की तारी लों में परिणत करने के कई एक तरी के हैं जिनसे कहीं कहीं एका घ दिनका फर्क पढ़ जाता है। मैंने तो स्वामी कन्तू पिछाई कृत 'इण्डियन एफ़ी मेरीज ' में दी गई तलिकाओं का ही उपयोग किया है।

शि०-शिवाजी, ल०-लगभग।

## १६२६

१४ मई—मलिक अम्बरकी मृत्युः फतहलाँ निजामशाहीका वजीर बना । १० अप्रेल—शिवाजीका जन्म ।

१२ सितम्बर—इब्राहिम आदिलशाहकी मृत्युः मुहम्मद आदिल-शाहका गहीपर बैठना ।

२९ अक्टूबर-जहाँगीर बादशाहकी मृत्यु ।

## १६२८

४ फरवरी—शाहजहाँका तख्तपर बैठना । ल॰ नवम्बर—शाहजीका मुगृल खानदेशपर आक्रमण; वहाँसे उनकः खदेड़ा जाना ।

#### १६३०

ल॰ दिसम्बर—शाहजीका मुग्लोंसे आ मिलनी; जून १६३२ ई॰ में शाहजीने मुग्लोंका साथ छोड़ दिया। १६३३

१७ जून — मुग़लोंका दौलताबाद लेना ( दोलताबादमें हुमेन निजामन शाहका पकड़ा जाना )।

अगस्त-शाहजीका नाममात्रके एक निजामशाहको गद्दी बिठाना।

१६३५

जनवरी-फरवरी --मुगल-सेनापति खानदौरानका शाहजीका पीछा करना : ल० अक्टबर—बीजापुरमें वजीर खवासखाँकी हत्या ।

१६३६

जुलाई-अक्टूबर—बीजापुरियोंकी मदद लेकर खान ज़मानका माहुली तक शाहजीका पीछा कर उन्हें बुरी तरह हराना। नाममात्रक निजाम-शाहको छोड़ कर शाहजीका बीजापुरकी नौकरी स्वीकार करना।

१६३७

२५ फरवरी-आदिलशाहका शाहजीको पूना जागीरमें देना।

१६३८

शिवाजी एवं उनकी माताका शिवनेरसे पूना लाया जाना ।

१६४०

शिवाजी अपने िताके पास बंगलौर गए, परन्तु वहाँसे पीछे पूना भेज दिए गए।

१६४६

मुहम्मद आदिलशाह सख्त बीमार हो गया एवं अपनी मृत्यु तक (१६५६ ई०) असहाय बना रहा।

१ शिवाजीका तोरना किला लेना ।

१६४७

७ मार्च —दादाजी कोण्डदेवकी मृत्यु । १ शिवाजीका कोण्डाना ( किला ) लेना ।

१६४८

१५ जुलाई—मुरादबख्शका मुग़लोंके दक्षिणी स्वेका स्वेदार नियुक्तः होना।

शि. १३

२५ जुलाई —आदिल्झाही सेनापतिका जिजीके सामने शाहजीको कृद करना।

अक्टूबर—दिावाजीका पुरन्दर किला लेना।

1886

?६ मई— शाहजीका बीजापुरी केंद्रसे छुटकारा। सितम्बर—मुरादबख्शके बजाय शायस्ताखाँका मुगलोंक दक्षिणी स्बेका स्वेदार नियुक्त होना। मुराद दिसम्बर महीनेमें दक्षिणसे लोटकर दिल्ली पहुँचा।

**१६५**६

१५ जनवरी—शिवाजीका जावली लेना ।
६ अग्रेल—शिवाजीका रायगढ़ आकर उस क्लिको लेना ।
२८ अगस्त—बाजी चन्द्रराव मोरेका शिवाजीके पाससे भाग जाना ।
२४ सितम्बर—शिवाजीने मोहितको केंद्र कर स्पापर दखल किया
४ नवम्बर—मुहम्मद आदिलशाहकी मृत्यु; अली (द्वितीय) का
गद्दीपर बटना ।

7840

२८ फरवरी — औरंगज़ेबका बीदरके पास पहुँचना । २ मार्चको घेरा हाला एवं २९ मार्चको बीदरका किला ले लिया ।
२७ अप्रेल — औरंगज़ेबका कत्याणीके लिए रवाना होना; वहाँके अधिकारियोंने १ अगस्तको आत्मसमर्पण कर दिया ।
ल० २७--२८ अप्रेल — अहमदनगर लूटनेका शिल्का विफल प्रयत्न ।
२० अप्रेल — शिवाजीका जन्म ।
१४ मई — शम्माजीका जन्म ।
४ जून — अहमदनगरके पास नासिरीखाँका शिवाजीको हराना ।
२४ अक्टूबर — शिवाजीका कत्याण-मिवण्डी लेना ।
११ नवम्बर — वजीर खाँ मुहम्मदकी बीजापुरमें हत्या ।

#### 1500

८ जनवरी—शिवाजीका माहुली लेना ।
१४ जनवरी—शिवका रायगढ़ जाना ।
२५ जनवरी—शाही तस्तके लिए आपनी युद्धमें भाग लेनके लिए औरंगाबादसे औरंगज़ेबका स्वाना होना । २० मार्चको वह बुरहान-पुरसे आग बढ़ा । २१ जुलाई—औरंगज़ेबको प्रथम तस्तनशीनी । ३० अगस्त—शिका दुन सोनजीको दिल्ली भेजना ।

#### 1 E - 0

१० मार्च—शि०का राजगइसे शिवपाटन जाना ।
ल० अप्रेल—अफजल्खाँकी सद्दायता करनेके लिए आदिलशाइका
मावलके देशभुखोंको हुक्म देना ।
११ जुलाई—शि०का जावली जाना ।
५ सितम्बर—शिवाजीकी पत्नी, सईबाईकी मृत्यु ।
११ नवम्बर—शि० पन्हालाके लिए रवाना हुए और २ दिसम्बरको
वहाँ पहुँच गये ।
१—शिवाजीका दण्डा शहर लेना ।
२८ दिसम्बर—रहनमखाँ और फज़लखाँकी कोल्हापुरके पास शि०
के हाथौं हार ।

## 1,350

ल० ' जनवरी — शि॰का डामोलपर धावा । ल० १० जनवरी — शि॰का राजापुर बन्दरपर पहला धावा । १४ जनवरी — शि॰का गदगकी ओरके बीजापुरी प्रदेशपर घावा । २५ फरवरी — शायस्तालाँ अहमदनगरस रवाना हुआ । २ मार्च — शि॰का पन्दालामें प्रवेश एवं सिद्दी जाहरका पन्हालाका घेरा डालना । ९ मई--शायस्ताखाँका पूना पहुँचना ।

६ जुन-शि॰का वसोता लेना।

२१ जून—शायस्ताखाँका चाक्रण पहुँचना, वहाँ घेरा डाल कर १५ अगस्तको उसे लेना ।

१३ जुलाई—शि० का पन्हालासे निकल भागता ।

ल॰ २६ अगस्त शायस्ताखाँका चाकणसे पूना लौटना ।

२२ सितम्बर—जौहरका पन्हाला लेना ।

२० नवम्बर—बीजापुरी किलेदार गालिबका रुपया लेकर परेण्डाके किलेको मुग्लोंको धौँप देना।

# १६६१

३ फरवरी — शि॰ का कारतलबलाँको उम्बरिलंडमें हराना। फरवरी — शि॰ का निजामपुर ट्रा एवं डाभोल प्रभावलीको लेना। ल॰ ३ मार्च — शि॰ का राजापुरपर दखल करना एवं वहाँ अँभेजी न्यापारियोंको केंद्र करना। ये व्यापारी ल॰ ५ फरवरी, १६६३ को छुटे।

२९ अप्रेल- शि॰ का शृंगारपुरमें प्रवेश।

ल॰ मई--मुग्लोंका शि॰से कस्याण ले हेना।

ल० ३ जून — शि॰का महाइमें दो दिन टहरना। शिवाजीने गर्मिकः मौसिम वर्षनगढमें ही बिताया।

२१ अगस्त—बुलाकीद्वारा देइनीपर डाले गए वेरेका कावजी कोध लकर द्वारा उठवाया जाना।

# १६६२

जनवरी-मार्च (१) — शि॰का मिया डोंगरमें नामदार खाँको हरानाः और पेन पर शि॰का धावा।

# १६६३

मार्च — मुगलोंने बहुत दूर तक नेताजीका पीछा किया। ३० मार्च — शि॰का रायगढ़ (या राजगढ़, जो अधिक सम्भव है) में निवास। े अप्र ह--रातके समय पूनाके डेरेमें शि॰ का शायस्तालॉपर धावा । मई--शि॰का कुडाल होता हुआ वेगुलों (ल॰ १८ मईके) जाना और वहाँसे शीघ ही लौटना । नवम्बर--जसवंतका कोण्डानाका धेरा डालना ।

# १देहध

६-१० जनवरी—शिवाजीका पहली बार स्रत बन्दर ल्टना।
ल० १५ जनवरी—शायस्तालाँका औरंगाबादसे बदली होकर रवाना
होना एवं उसके बजाय शाहजादा मुझ्झमका स्वेदार बनाया जाना।
२३ जनवरी—शाहजीकी मृत्यु।
५ फरवरी—शिव्का राजगढ़को लीट जाना।
ल० फरवरी—बेदन्रक राजा, मद्रापाकी हत्या।
२८ मई—जसवंतका कोण्डाना किलेका घरा उठा लना, और ३० मईको शिवाजीका कोण्डाना किलेका घरा उठा लना, और ३० मईको शिवाजीका कोण्डाना किलेके जाना।
जुलाई—शिव्का अहमदनगरपर धावा।
अक्टूबर—शिव्का अहमदनगरपर धावा।
ल० १५ अक्टूबर—बीजापुरी खयासखाँका शिवाजीको हराना, और जन्द ही शिव्का अपनी शक्ति फिर बढ़ा लेना।
नवम्बर—शिव्का सावन्तवाकी जीतना।
५ दिसम्बर—शिव्का वेंगुर्ला जीतना।
ल० १० दिसम्बर—मराठांका पहली बार हुबलीको ल्टना।

# १६६५

८ परवरी — मालवणसे जहाजुमें बैठकर शि०का जाना और बसरूर लूटना; होटते समय गोकणमें स्नान करना। २२ परवरीको कारवार पहुँचना और २३ परवरीको भीमगढ़के लिए रवाना हो जाना। ३ मार्च — जयिंहका पूना पहुँचना।

१४ मार्च—शि॰ भीमगढ़में (यह स्थान कारवारसे २५ मील उत्तरमें है)।

२० मार्च-—दिलेरखाँका पुरन्दरेक पास डेरा डालकर उस किलेका घेरा डालना ।

१४ अप्रेल-स्द्रमालका मुग्लोके हाथ आना । ११ जून-पुरन्दरंक सामने शि० की जयसिद्दंस मेंटः १५. जूनके शि॰ की दिलेखाँसे भेंट। **१२-१३** जून-- प्रन्दरकी सन्ध। १४ जुन--- शि॰का मुगुल लश्करसे राजगड़के लिए खाना होना : १८ जून-- दाम्भूजीका जयसिंहके पास पहुँचना। जून-जुलाई - बीजापुरके मंत्री, बहलोल ( प्रथम ), की मृत्यु । २७ सितम्बर--शि०का पुरन्दरके पाम जयसिंहक टश्करमें लैंट आना. और ३० सितम्बरको उनका शाही फरमान पाना । अक्टूबर-नवभ्बर—दिा०का बोजापृरियांके पाससे कुडाल और वेगुर्लाके सिवाय सारे दक्षिण कांकणको पुनः जीत हेना। २० नवम्बर —बीजापुरपर आक्रमणके लिए जयसिंह और शिर कारवाना होना। २५ दिसम्बर-बीजापुरियोंके साथ प्रथम युद्धः २८ दिसम्बरको दूसरा युद्ध । ५ जनवरी--बीजापुरके पासमे जयसिंहमा पीछे इटना ।

# १६६६

११ जनवरी—पन्हालापर आक्रमणके लिए जयसिंहका शि०को भेजन!।
१६ जनवरी—पन्हालापर शि०के आक्रमणका विफल होना।
फरवरी-मार्च—फैण्डा किलेपर शि० के प्रथम आक्रमणका विफल
होना।
५ मार्च—शि० का आगगके लिए खाना होना।
२० मार्च —बीजापुरियोंको छोड़कर नेताजी पालकरका पुनः जयसि
हके साथ आ मिलना।
१२ मई—शि०का आगगेके पास जा पहुँचना।

१३ मई—शि० का औरंगज़ेबके दरबारमें हाजिर होना ।
१८ अगस्त—शि०का आगरासे भागना ।
२० अगस्त—रधुनाथ कोर्डका आगरामें केंद्र होना ।

त्र० १३ सितम्बर—िश० का लौटकर राजगढ़ पहुँचना। दिसम्बर—देवरुखर्मे मराठाने पीर भियाँ और ताजखाँकी इन्या की। १६६७

> २३ मार्च-जयसिंहका दक्षिणसे वापिस बुलाया जाना. अार उमर्क जगह मुअजमको सुबेदार बनाकर भेजना ।

> अप्रेल—शिवाजीका पत्र लिखकर औरंगजेबकी अधीनता स्वीकः करना।

३ अप्रेल-ज्यम्बक और रघुनाथका आगरांस भाग निकलना ।

ल० १-८ मई---बीजापुरकी तरफसे बहलोल और व्यकीजीका रांग-नाके किलेका घरा डालनाः शिवाजीका उम घेरेको उठवानाः

२८ अगस्त-जयसिंहकी बुरहानपुरमें मृत्यु ।

अगम्त-शि०का आदिलशाहसे संघि करना।

२७ अक्टूबर—राम्मृजीका औरंगाबाद पहुँचना, २८ अक्टूबरके जमयंत्रेषे और ४ नवम्बरको मुअज्ञमसे मिलकर ५ नवम्बरको औरं गाबादमे वापिस रवाना हो जाना।

#### 2335

पार्च—पुअज्ञमका शि० को लिखना कि बादशाह औरंग नेबने
 को राजाकी उपाधि प्रदान की है।

५ अगस्त—औरंगाबादमें शाही सेनाके साथ रहनेको प्रतापरावका मराठी सेना लेकर जाना ।

अक्टूबर—गोए (Goa) पर अचानक धावा करनेक शिवाजीके इरादेका जाहिर और विफल हो जाना।

ल० २० अक्टूबर--चोलके नजदीक अप्रमी नगरभे दिवाजीकः निवास ।

नवम्बर—रत्नागिरी प्रदेशके किलोंकी देख-भाल कर दिसम्बरके प्रारम्भों शिवाजीका रायगद् लौट आना।

#### १६६९

ल॰ १ मार्च—शिवाजीका शान्तिपूर्वक रायगढ़में निवास । अंप्रल— सिद्दियांका शिवाजीके कुछ किलोंपर घेरा डालना ।

९ अप्रेल—सार भुगल साम्राज्यमें मन्दिर तोइनेके लिए औरंगज़ेबका एक आम हुक्म जारी करना। बनारसका विश्वेश्वरका मंदिर अगस्त १६६९ ई० में तोड़ा गया; मथुरामें केशवरायका मन्दिर १६७० ई० में तोड़ा गया।

मई-अक्टूबर—जंजीराके सिद्धियोपर शिवाजी पूरे बलंक साथ आक्रमण करते रहे।

अक्टूबर — लूदीखाँका कत्याणकी रक्षा करना। ल॰ १ नवम्बर — शि॰का पुर्तमाली जहाजांको जीतना, एवं पुर्तमा-लियोंका शि॰ से बदला लेना।

# 0039

ल० १ जनवरी — शिवाजीका मुग्लोंके साथ फिर युद्ध छंड़ना।
प्रतापरावका औरंगाबादसे देशको लौटना।
४ फरवरी—तानाजीका कोण्डाना (सिंहगढ़) जीतना व मृत्यु।
२४ फरवरी—राजारामका जन्म। शिवाजीका पुनः पुरन्दर जीतना—
४ मार्च; कल्याण जीतना—ल० १५ मार्च; लोहगढ़ जीतना—
१३ मई; माहुली जीतना—१६ जूनः करनाला जीतना—२२ जून;
रोहिड़ा जीतना—२४ जून।

अगस्त—शिवाजीका मुग्ल प्रदेशपर आक्रमण; शिवनेरपर आक्रमणका विफल होना; जंजीरापर पूरे बलके साथ आक्रमण ! २-५ अक्टूबर—शिवाजीका दूसरी बार सूरतको छटना । १७ अक्टूबर—डिण्डोरीका युद्ध ।

छ० २५ अक्टूबर—मोरोपंतका व्यम्बक किला लेना । ल॰ २४ नवम्बर—शि॰ का सेना लेकर बम्बईके उत्तरमें जाना एवं २६ नवम्बरको पीछा लौट पड़ना । दिसम्बर — द्यावाजीका अहिवन्त, आदि किलाको लेना, खानदेश एवं बरार और कारंजाको लूटना।

# १६७१

ल० ५ जनवरी—शि॰ का सान्हेर लेना।
ल० १५ फरवरी—सिद्दो कासिमका दण्डा वापिस ले लेना।
ग्रुरू फरवरी —महावत और दिलेरखाँने अहिवन्तका घेरा डाला।
मई—महावतका अहिवन्त आदि किलोंको छीन लेना।
जन—बहादुर और दिलेरका सान्हेरका घेरा डालना। अक्टूबरमें
उन्होंने घेरा उठाया।
सितम्बर—शि॰ के दूतका बम्बई जाना।
अक्टूबर—शि॰का रायगढ़में टहरना।
दिसम्बर—दिलेरलाका पूना लूटना व काले-आम करना।

#### १६७२

ल॰ १० जनवरी—दिलेर खाँका सामना करनेके लिए महाइमें शि० का सेना इकट्टी करना।

ल॰ १-७ फरवरो— इज़्लासखाँ, मुइकमिंह आदि मुगल सेना-पतियोंको इरा कर मोरोपंतका साल्हेरक तले (मराठीमें 'माची') का घेरा उठाना, और बादमें मुल्हेर लेना।

ल० १५ फरवरी—शि० राजगढ़में।

ल० १५ मार्च ८ मई—हेफ्टिनेण्ट उस्टिकका दूत बनकर शि॰ के पास रायगढ़ जाना, और उसका मनोरथ विफल होना।

२१ अंप्रल—अब्दुल्ला कुतुबद्याहकी मृत्युः अबुल इसनका गद्दीपर बैठना। जून —मुअज्जमका दक्षिगसे लीट जाना। अगस्त १६७७ तक बहादुर लाँ ही सुबेदारीका काम करता रहा।

५ जून—मोरोपंतका जोहर शहर और रामनगर ( ल० १९ जूनके) लेना।

जुलाई--मोरोपन्तकी नासिक प्रदेशपर चढ़ाई।

२४ नवम्बर—अली (द्वितीय) की मृत्यु; सिकन्दर आदिलशाहक: गद्दोपर बैटना और खवासखाँका (तीन वर्षके लिए) वजीर बनना: नवम्बर-दिसम्बर—बरार और तेलिंगानेपर मराठोके आक्रमणोक: मुगलोका विफल बना देना। २९ दिसम्बर—बीजापुरके साथशि॰ की संधिका अन्त, और शि॰ की

#### इरुड़

६ मार्च—शि० द्वारा भेजे गए अनाजीका पन्हाला किला ले लेना । ९ मार्च—शि० का रायगढ़ने रवाना होकर ल०१६ मार्चके पन्हाला पहुँचना।

१ अप्रेल -- शि॰ का पार्ली किला ले लेना।

ल० १५ अप्रेल—उमरागीका युद्ध ।

बीजापुरपर चढाई ।

गुरू मई—प्रतापरावका दृसरी बार हुबळीको छ्टना। बहळोळक: मराटे आक्रमणकारियोंको कनाडा बालाघाटसे बाहर करना, ऑग्र फिर कोव्हापुरमें अपना अड्डा जमाकर जुनसे अगस्त तक मराटांके खब दबाना।

२ जून—तीर्थयात्रा करके शि० का रायगढ़ लौट आना।

२७ जुलाई — द्वा० का सताम ले लेना।

१० अक्टूबर—( दशहरा विजयादशमी ) शि० का स्वयं कनाड़ापर चढ़ाईके लिए खाना होना; १३ अक्टूबर ( शिवपुर यादीके अनुसार ७ अक्टूबर ) को पाण्डवगढ़ लेना और बंकापुर खटना।

ल० १५ अक्टूबरसे १२ दिसम्बर—शि० कनाड़ापर चढ़ाईमें लगे रहे । नवम्बर—युद्धमे शर्जालॉका विटोजी शिंदेको मारना ।

४-८ दिसम्बर—शि० काडरामें, आदिलशाही सेनांक हाथों उनकं: सेनांकी दो बार हार ।

१६ दिसम्बर---शि० का कनाड़ासे छौटना।

# १६७४

ल० २०जनवरी -- कोंकणपर चढाई करनेका दिलेखाँका विफल प्रयतन ।

२४ फरवरी-नेसरीमें प्रतापरावका मारा जाना ।

ल० १ मार्च-शि० की पत्नी काशीबाईकी मृत्यु।

२३ मार्च-आनन्दरावका साँपगाँवके बाजारको ल्टना और बादमें खिजिरखाँसे युद्ध ।

मार्च—दौलतलाँका मुचकुण्डी खाडीमें सिह्योंके जहाज़ी बड़को हरानः। ३ अप्रेल—नारायण शेणवीकी रायगढमें जिवाजीसे भेट।

८ अप्रल--शिवाजीका चिपतृणमें अपनी सेनाका निरीक्षण करनाः २२ अप्रेलको कारवारके पास पहुँचनाः और ४ अप्रेलको केलंजा लेना । 
अप्रेल-खैबरघाटीके विद्रोहको द्यानेके लिए इसन अब्दर्श जानेको औरंगज़ेबका दिल्लीम खाना होना । २७ मार्च १६७६ के वापिस दिल्ली लोट आना ।

१२ मई—चिपल्णकी यात्रा कर शिवाजीका रायगढ़ लीटना ।

१६ मई—िश्विक का तीर्थयात्राके लिए प्रतापगढ़ जाना और वहांक़ लेटिकर २१ मईको रायगढ़ पहुँचना ।

२८ भई—शिवाजीका जनेऊ पहननाः २९ भईको वैदिक रीतिमे शि॰ का विवाह हुआ।

६ जन् — शिवाजीका र ज्याभिषेकः राज्याभिषेक शकका प्रारम्भ ।

८ जून—शिवाजीका पुनः विवाह; इस बार कोई भी वैदिक विधिन न हुई।

१८ जून—जीजाबाईकी मृत्यु ।

ल ॰ १५ जुलाई—शिवाजीका पेडगाँवमें बहादुरग्वाँके ल्डकरको ल्टनः। ल ० २६ अगस्त—अनाजीका कुडाल जा पहुँचना; एवं मुहम्मदग्वाँकः

अनाजीके इरादोंको विफल करना।

२४ सितम्बर—शिवाजीका द्वितीय शज्याभिषेक । नवम्बर—१५ दिसम्बर—बगलाना और खानदेशपर शिवाजीकः

#### १६७५

आक्रमण ।

आखिर जनवरी — कोन्हापुर प्रदेशपर दत्ताजीका आक्रमण ।
४ फरवरी — शम्भूजीको जने ऊपहिनाना ।

ल० १५ फरवरी-मुगलोंका कल्याण लूटना ।

६ मार्च — शिवाजीका आक्रमणके लिए रवाना होनाः कोल्हापुर लेना, २२ मार्चको राजापुर पहुँचकर वहाँ चार दिन टहरना; अंग्रेज व्यापारियोकी शि० से भेंटः बादमे शि० का कुडालकी ओर बढ़ना । ८ अप्रेल — शिवाजीका फीण्डा किलेका घरा डालना, और ६ मईको उमे लेलेना । शि०क सेनापतिका २६ अप्रेलको कारवार शहर जलाना । मई — शिवाजीका शिवेश्वर, अंकोला, कारवार किला आदि लेलेना ।

मार्च-मई-—सन्धिके बाबत झटे प्रस्तावीं द्वारा शिवाजीका बहादुरखाँको बेवकुफ बनाना ।

१२ जृन—रायगद लौटते समय राजापुरके पापसे शिवाजीका गुजरना । जृन-अगस्त—मुन्डा प्रदेशपर मरहटोंकी चढ़ाई ।

जुलाई-दिसम्बर —जंजीरापर बड़ी चढ़ाई एवं उसका विफल होना ।

क्षितम्बर—शिवाजी रायगढ़में, आस्टेनका अँप्रेज दूत बनकर
 वहाँ जाना।

नवम्बर--बहादुरखाँकी उत्तरी कोंकणपर चट्टाई।

११ नवम्बर—बहलोलका खवासलाँको पकड़कर कैद करना और ( आगामी दो वर्षोके लिए ) बीजापुरका वजीर बनना।

36.58

१८ जनवरी—बहलोलका खवासखाँकी हत्या करना। बीजापुरमें गृह-युद्ध।

जनवरी-मार्च—शिवाजीका सख्त बीमार पड़ना; उनके पूरी तरह चंग हो जानेका उल्लेख अप्रेलमें लिखे सरतके पत्रमें है।

मई—मोरोपन्तका रामनगर ले लेना; मई महीनेके अन्तमे रायगड़ वापिस लौट आना।

३१ मई—बहलोलपर आक्रमण करनेके लिए इलसंगीके पास बहादुर खाँका भीमाको पार करना ।

१ जून — इलसंगीमें बहलोलका बहादुरलाँको इराना; इस्लामलाँका

मारा जाना ( मासीर-इ-आल्प्मगीरीके अनुसार १३ जूनको ये घटनाएँ घटीं । )

१९ जून-प्रायश्चित करवाकर नेताजी पालकरको पुनः हिन्दू बनानाः। जुन दिसम्बर---जंजीरापर पुनः आक्रमण । शुरू अक्टूबर-नारायण शेणवीका रायगढमें होना !

१ नवम्बर-शम्भूजीका शंगारपुर जाना ।

दिसम्बर—सिद्दी सम्बालका जैतापुर जलाना ।

जनवरी-येलबुर्गाके पास इम्बीररावका हुसैनखाँ मियानाको इरानः। ल० ५ फरवरी - शि॰का हैदराबाद पहुँचना; वहाँ एक मास तक ठहर कर मार्चमें कर्नाटक जानेके लिए वहाँसे खाना होना ।

ल॰ २४ मार्च- १ अधेल- शिवाजी श्रीशैलमें ।

४ मई--तिरुपतिमें पूजाके लिए एक त्राह्मणको शिवाजीने दान-पत्र दिया।

छ० ५ मई---मद्रासके पास पेड्डापोलम नामक स्थानपर शि•कः पहुँचना; उनके बुद्रवारीका ९ मईको कांजीवरम होते हुए जिंजी जाता।

ल० १३ मई--रुपया प कर जिजीके किलेदारका शिवाजीको किला दे देना; ल० १५ मईके शिवाजीका जिजी पहुँचना ।

ल० २३ मई—शिवाजीका वेल्र पहुँचकर वहाँका घेरा डालना । २६ जून-शिवाजीका तिरुवडी पहुँचना, शेरखाँ लोदीको इरानाः शरखाँका भागकर २७ जुनको बोनगिरपटनको जाना और शिवाजीका उस किलेका भी घेरा डालना।

५ जुलाई--शेरखाँका सन्धिकर शिवाजीको अपने प्रदेश दे देना । ल० १२ जुलाई--कोलेरुण नदी किनारे तिरुमलवाड़ी स्थानपर शिवाजीका पहुँचना ।

ल० २३ जुलाई --व्यंकोजीका शिवाकीके लश्करसे भागना । ल॰ २७ जुलाई--शिवाजीका तिरुमलवादीसे लौट कर ३१ जुलाईकी तुंदमगुर्ती, १-३ अगस्तको बृद्धाचलम, २२ सितम्बरको विणकम्- बाड़ी और ३ अक्टूबरको मद्राससे दो मँजिलकी दुरीतक जा पहुँचना ।

ल० २ सितम्बर—दमनके पुर्तगालियों और मरहठोंकी मुटभेड़ ।
अक्टूबर—अनी किलाका शिवाजीके हाथमें आना ।
ल० ५ नवम्बर—कोंकणको लौटते समय शिवाजीका मैस्रके
पटारपर चढ़ना ।
१६ नवम्बर—अहरीके पास व्यंकोजीका संताजीपर आक्रमण ।
नवम्बर—दत्ताजीका तीसरी बार हुबलीको लूटना ।
दिसम्बर—शिवाजीके दूत, पीताम्बर शंणवीका गोआ पहुँचना ।
२३ दिसम्बर—लम्बी बीमारीके बाद बहलोल्खाँकी मृत्यु ।
९ जुलाई—बहादुरखाँका कुलबगा लेना, और २ अगम्तको मासीर-इ-आलमगीरीके अनुसार १४ मईको ) नलदुर्ग लेना ।
अगस्त—बहादुरखाँ दक्षिणसे वापिस बुलाया जाना; सूबेटारीका काम
दिलेरखाँको साँपा जाना ।
मितम्बर—दिलेरकी गोलकोण्डापर चढ़ाई; मालखेडमें हराया जाकर
नलदुर्ग तक खदेड़ा जाना ।

नवम्बर-बीजापुरकी ओरसे मसुदका दिलेखे साथ लजाजनक

#### १३७८

सन्धि करना।

जनवरी—मोरोपन्त ज्यम्बकका नासिक आदि लूटना ।
ल० १६ जनवरी—शि० लक्ष्मीक्वरमें ।
२६ जनवरी—२३ फरवरी—शिवाजीका बेलवाड़ीका घेरा डालना ।
२१ फरवरी—सिदो मसूदका बीजापुरका वज़ीर बनना ।
ल० ४ अप्रेल—शिवाजीका पन्हाला पहुँचना ।
ल० २५ अप्रेल—मराठोंका मुंगी-पट्टण लूटना ।
मई (१)—शिवनेर जीतनेको शिवाजीके दूसरे प्रयत्नका विफड होना।
मई—शिवाजीका रायगढ लौटना ।
२१ जुलाई—वेल्र्रका शिवाजीके अधीन होना ।
ल० १ सितम्बर—पीताम्बर शेणवीकी कुडालमें मृत्यु ।

१८ सितम्बर-मुअजम (बहादुरशाह) की दक्षिणकी स्वेदारीपर पुनः नियुक्ति ।

अक्टूबर—दोलतखाँका जंजीरापर गोले बरसाना ।

दिसम्बर—रघुनाथ शेणवी कोटारीका गोआसे दूत बनाकर शिवाजीके पास भेजा जाना।

१३ दिसम्बर—दाम्भूजीका भागकर दिलेखाँसे जा मिलना ।

#### 1256

२५ फरवरी—शाह आलमका औरंगाबाद पहुँचना।

३ मार्च-मोरोपन्तका कोपल किला लेना।

२ अप्रेल—दिलेखाँका भूपालगढ लेना ।

२ अप्रेल-औरंगजेबका हिन्दुओंपर पुनः जिज्ञ्या कर लगाना।

९ अप्रेल-आनन्दरावका बालापुर लेना ।

१८ अगस्त—बीजापुरपर आक्रमण करनेके लिए दिलेरखाँका भीमा पार कर १६ सितम्बर तक यून्खेडमें मुकाम करना।

सितम्बर-मुगलांका मंगलबीड़ा लेना।

ल० १० सितम्बर—शि०का खाण्डेरी टापूको लेकर वहाँ किला बनाना।

१९ सितम्बर — अँग्रेजों और शि०की नौसेनाओंके बीच पहली लड़ाई; दुसरी लड़ाई १८ अक्टूबरको हुई।

७ अक्टूबर—दिलेखा बीजापुर किलेके पास पहुँचना; १४ नवम्बरको वहाँसे वापिस खाना होना।

३० अक्टूबर—आदिलशाहकी मदद करनेके लिए शि०का सेल-गुर आना।

४ नवम्बर—मुगल-प्रदेशपर आक्रमण करनेके लिए शि॰का सेलगुरसे रवाना होना।

ल॰ १५-१८ नवम्बर—शि॰का जालना लूटना, रणमस्तलाँके साथ तीन दिन तक युद्ध। ल॰ २१ नवम्बर — शि॰का पट्टा पहुँचनाः और वहाँ पन्द्रह दिन तक मुकाम करना।

२० नवम्बर—दिलेरका अथनी लूटना; २१ नवम्बरको शम्भूजीका उसके लक्करसे निकल भागना।

३० नवम्बर—शम्भूजीका बीजापुरसे भागना, और ल०४ दिसम्बरके पन्हाला पहुँचना ।

ल० ४-२५ दिसम्बर--शि०का रायगढ़में निवास (१)

१६८०

ल॰ १ जनवरी—शि॰का पन्हाला पहुँचना ।
१३ जनवरी—पन्हालामें शि॰की शम्भूजीसे मेंट ।
२६ जनवरी—उंदेरी टापूपर दौलतखाँके आक्रमणका विफल होना :
फरवरी (१)—शि॰का पन्हालासे रायगढ़को लौटना ।
७ मार्च—राजारामको जनेऊ पहनाना ।
१५ मार्च—राजारामका विवाह ।
२३ मार्च—शि॰की आखरी बीमारीका आरंभ ।
४ अप्रेल—शि॰की मृत्य ।

# परिशिष्ट

२

# ऐतिहासिक सामग्रीका निर्देश

सन् १९०५ ई० में भैंने शिवाजीसम्बन्धी अप्रकाशित ऐतिहासिक सामग्रीकी खोज कर उसे छापना शुरू किया था। वह कोशिश और खोज आज भी जारी है। उसीका फड़ है कि शिवाजीकी जीवनी एवं उनके चरित्रसम्बन्धी हमारे ज्ञानने आज नया एवं पूरी तरह विशुद्ध स्त्ररूप धारण कर लिया है। अब बहु पूरी तरह प्रमाणित हो जुका है कि सन् १८२६ ई० में प्रकाशित प्राण्ट डफ कृत 'मराठा जातिके इतिहास 'में दिया गया शिव-चरित्र दन्तकथाओं के आधारपर लिखा हुआ और सर्वया अप्रमाणिक है।

मराठो भाषामें शिवाजीके समयकी कोई भी ऐतिहासिक सामग्री प्राप्य नहीं है; न तो हमें मराठी भाषामें लिखा हुआ समसामयिक कोई इतिहास ही भिलता है और न कोई सरकारी कागजात, राजनीतिक पत्र या युद्ध-विषयक विवरणका ही पता लगता है। इन पिछले ४०-५० बरसों में इजारों मराठी ज़त या कागजात छपे हैं, परन्तु व सब कोरे जानगी दान-पत्र, सनदें या किसी खास घरानेके कागजात ही हैं, उनमें ऐतिहासिक महत्त्वका कोई भी राजकीय कागज नहीं है।

शिवराज-युगकी कुछ घटनाओंकी कमोबेश सची जानकारी प्राप्त करके और तब प्रचल्ति दन्तकथाओंको सुनकर मराठी भागामें शिवाजीकी दो जीवनियाँ तैयार की गई थीं—

- · (१) ९१ कलमी बखर-मलकरेरचित (वाकसकरद्वारा सम्पादित) सन् १६८५ ई० के लगभग।
  - (२) सभासद बखर (सानेद्वारा सम्पादित) सन् १६९७ ई० में यह जीवनी बनकर तैयार हो गई थी।

इनके सिवाय मराठी भाषामें तीसरा आधार ग्रन्थ है 'जेव वंशकी शकावली'। परन्तु इसमें सिर्फ तारीखें और सन्-मंबत् दिये गये हैं, जिनमेंसे बहुत-से गलत भी साबित हुए हैं। तथापि यह शकावली इतिहासकारके लिए काफी उपयोगी है।

इतने वर्षोंकी खोजक बाद मैंने पाया है कि शिवाजी-सम्बन्धी सबसे अनमोल और सचा सचा समकालीन वृत्तान्त एवं उनकी सही तारीखें तथा उनकी विस्तृत कहानी हमें फारसी तथा अँग्रेजी भाषाम प्राप्य सामग्रीमें मिलती है। ऐतिहासिक महत्त्वके लम्बे लम्बे खत और हाथका लिखा हुआ शाही दरबारकी कार्यवाहीका दैनिक विवरण ( जो अन्ववारात-इ-दरबार-इ-मुअला कहा जाता था ) हमें फारसी भाषामें बहुत-सा मिलता है। उघर मूरत, राजापुर, वेंगुली, कारवार और पश्चिम तटके बंदरोंमें स्थित अँग्रजींकी कोठियोंक बनियोंके लिखे हुए पत्र, डायरी और स्चियाँ आज भी लंदनके इंडिया आफिसमें मुरक्षित हैं।

साय ही जहाँ जहाँ मराठोंका गोआके पुर्तगाली लोगोंसे कोई सम्पर्क आया, या उनके बीच कोई झगड़ा उठ खड़ा हुआ, वहाँ वहाँका सब ठीक ठीक विवरण हमें पुर्तगाली भाषामें लिखा भिलता है। पुर्तगाली भाषामें प्राप्त इस सारी सामग्रीको अण्ड डफने एक नजर भी न देखा या। केवेलियर पांड्रंग पिस्सुर-लेंकर नामक भारतीय विद्वानने इन सब कागजोंको खोजकर निकाला है और ' Portuguesas e Maratas' नामक ग्रंथमें उन्हें प्रकाशित किया है।

शिवाजीको 'दक्षिण-दिविजय' की सची हक्तीकत और तसम्बन्धी ठीक तारीखें पाण्डिचरीके तत्कालीन गर्वनर मार्टिन साहिबकी डायरीमें हमें मिलती हैं। इसके शिवाय एक-दो और ग्रंथ भी हमें फेंच भाषामें लिखे मिलते हैं जिनसे मराठोंके इतिहासपर प्रकाश पड़ता है।

राजस्थानी भाषामें उन्हीं दिनों लिखी गई कई एक चिट्ठियोंका जयपुर-दरबारके दफ्तरखानेमें गत साल पता लगा था। शित्राजीके इतिहासके लिए ये सब अनमोल हैं। शिवाजीसम्बन्धी ऐतिहासिक सामग्रीकी खोजमें किस प्रकार सौभाग्य हमेशा मेरा साथ देता रहा, और कैसे दूर दूर प्रदेशोंमें बिखरी हुई इस अज्ञात सामग्रीको मैंने हुँद निकाला, इसका पूरा पूरा हाल और इसर पिछले दिनोंमें प्राप्त महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्रीका अंग्रजो अनुवाद मैंने अपने नवीन प्रन्थ House of Shivaji: Documents and Studies in Maratha History ' में प्रकाशित किया है। हिन्दीमें हमें 'भूषण-प्रथावली ' मिलती है, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टिसे वह किसी भी कामकी नहीं। इतिहासकारोंने खोजके बाद यह निश्चित कर दिया है कि शिवाजीके मृत्युके कोई दो वर्ष बाद भूषणका जन्म हुआ था!!!

र्धश्कृत भाषामें भी समकालीन लिखे हुए कमोबेश ऐतिहासिक महत्त्वके तीन ऐतिहासिक प्रस्थ हमें मिलते हैं:—

- (१) 'शिव-भारत'—शिवाजीके कवीन्द्र परमानन्दने इस प्रन्थकी रचना की थी। यह काव्य अपूर्ण ही प्राप्य है। सर्ग ३२ श्लोक ९ पर ही यह एकाएक समान हो जाता है। इसमें सन् १६६१ ई० तक की घटनाएँ ही वर्णित हैं। ऐतिहासिक जानकारीके लिए यह प्रन्थ किसी भी कामका नहीं है। देखों मेरा प्रन्थ 'House of Shivaji' दूसरा संस्करण।
  - (२) जयरामकृत ' पर्णाल-पर्वतग्रहणमारूयानम् '।
  - (३) 'शिवराज-राज्याभिषेक-कल्पतक'।

इन सब ग्रंथोंके ठीक ठीक ऐतिहासिक महत्त्रकी विवेचना, और अन्य ग्रन्थों-की सूची तथा उनका विस्तृत वर्णन मेरे अँग्रेजी ग्रन्थ 'शिवाजी' के चौथे संस्करणमें विस्तारपूर्वक दिया गया है। इन आधार-ग्रन्थोंकी पूरी जानकारी आदिके लिए उसे देखिए। विस्तारके भयसे उन सबका विवरण यहाँ नहीं दिया गया है।